# मध्यकालीन भारत

#### संपादक-मंडल

प्रोफ़ेसर सतीश चंद्र (अध्यक्ष)
प्रोफ़ेसर रामशरण शर्मा
प्रोफ़ेसर बरुन दे
प्रोफ़ेसर सुमित सरकार
प्रोफ़ेसर एम० जी० एस० नारायणन
श्री शफ़ीक हसन खान
श्री अर्जुन देव (संयोजक)

# मध्यकालीन भारत

कक्षा 11-12 के लिए पाठ्यपुस्तक भाग-2

सतीश चंद्र



राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

जून 1978 आषाढ़ 1900

P. D. 10T

🕻 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, 1978

मूल्य: रु० 2.80

प्रकाशन विभाग में श्री व॰ र॰ द्रवीड, सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली 110016 द्वारा प्रकाशित तथा एस॰ नारायण एण्ड संस, 7118 पहाड़ी धीरज, दिल्ली 110006 द्वारा मुद्रित ।

### प्राक्कथन

शिक्षा की नई प्रणाली में उच्चतर माध्यमिक स्तर ( +2 स्तर) को सीमावर्ती माना गया है, अर्थात् यह स्तर विद्यार्थियों को जीवन में प्रवेश कराएगा तथा आगे की ऊँची गैक्षणिक पढ़ाई के लिए तैयार करेगा। सामान्य शिक्षा के लिए कक्षा दस तक के पाठ्यक्रम बिना किसी असमानता के बनाए गए हैं। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थी को उसकी पसन्द के कुछ विषयों में विशेष अध्ययन वाले पाठ्यक्रमों की ओर प्रवर्तित किया जाएगा।

इतिहास संपादक-मंडल ने - 2 स्तर की पाठ्यचर्याओं को अंतिम रूप दिया और उन पर आधारित पाठ्यपुस्तकों को बनाने का काम शुरू किया।

प्रस्तुत खंड मध्यकालीन भारत का एक ऐतिहासिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है। इसकी रचना प्रोफ़ेसर सतीश चंद्र ने की है जो इतिहास संपादक-मंडल के अध्यक्ष भी हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, प्रोफ़ेसर सतीश चंद्र के प्रति आभारी है। इस पुस्तक से संबद्ध अनेक विषयों में सहायता और सहयोग के लिए परिषद्, परिषद् से संबद्ध या असबद्ध अनेक सज्जनों और संस्थाओं के प्रति आभारी है। परिषद् के डा० शिव कुमार सैनी तथा कुमारी इन्दिरा श्रीनिवासन को हम विशेष धन्यवाद देते हैं जिन्होंने प्रेस-प्रतिलिपि तैयार करने में अपना पूरा सहयोग दिया। परिषद् के ही श्री शफ़ीक हसन खान के हम आभारी हैं जिन्होंने प्रश्न-अभ्यास बनाने में योग दिया। हम श्री ए० के० घोष के प्रति भी आभारी हैं जिन्होंने इस पुस्तक के लिए मानचित्र बनाए। इस पुस्तक में छपे फोटो-प्राफ प्रदान करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को हम विशेष धन्यवाद देते हैं।

मूल अंग्रेजी पुस्तक का अनुवाद श्रीमती देवलीना और डा० सुरेश धींगड़ा ने किया है। परिषद् इसके लिए आभारी है। हिन्दी अनुवाद की प्रेस-प्रतिलिपि तैयार करने और पुस्तक के मुद्रण में सहायता देने के लिए हम प्रकाशन विभाग को धन्यवाद देते हैं।

उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए परिषद् द्वारा प्रकाशित की जा रही पुस्तकमाला में मध्य-कालीन भारत दूसरी पुस्तक है और इसका प्रकाशन दो भागों में हो रहा है। इसका प्रथम भाग पहले प्रकाशित हो चुका है। यह पुस्तक का दूसरा भाग है।

इस प्रकाशन के किसी भी पक्ष से संबंधित सुझाव, टिप्पणी, आलोचना का राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् स्वागत करेगी।

> शिव के भित्र निदेशक

नई दिल्ली

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

## प्रस्तावना

विद्यालय के प्रथम दस वर्षों के लिए सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम का एक अंग इतिहास भी है। इसिलए इस स्तर तक इतिहास के कोर्स द्वारा विद्यार्थी को भारत और विश्व के इतिहास की मुख्य प्रवृत्तियों एवं अभिवृद्धियों से अवगत करा देने का लक्ष्य रखा गया है। सामान्य शिक्षा के दस वर्षों के दौरान जो नींव पड़ेगी, उसी को आधार मान कर '+2' अर्थात् उच्चतर माध्यमिक स्तर के कोर्स बनाए गए हैं। इसके लिए जो मुख्य उद्देश्य दृष्टि में रखे गए हैं, वे हैं: विद्यार्थी के ऐतिहासिक ज्ञान को समृद्ध करना, उसे इस विषय की शक्तियों से परिचित कराना, और इतिहास के उच्च अध्ययन की दिशा में उसे तैयार करना।

उच्चतर माध्यमिक स्तर पर इतिहास के कोर्स वनाने के पूर्व संपादक-मंडल ने शिक्षकों, शिक्षक-प्रशिक्षकों और विशेपज्ञों से पर्याप्त विचार-विमर्श किया है। इतिहास के कोर्सों के लिए संपादक-मंडल पाठ्यपुस्तकों बना रहा है। इस पाठ्यचर्या में भारत के बाहर के क्षेत्रों के इतिहास पर वैकल्पिक कोर्स भी शामिल हैं। जब ये कोर्स स्कूलों में आ जाएँगे, तो इन पर पाठ्यपुस्तकों बना ली जाएंगी।

प्रस्तुत पुस्तक में लगभग आठवीं शताब्दी से लेकर अठारहवीं शताब्दी के आरंभ तक के मध्य-कालीन भारत के इतिहास को दो भागों में समेटा गया है। इस पुस्तक में इन कारकों और आधारों पर बल देने की कोशिश की गई है जिन्होंने मध्यकाल में भारतीय समाज और संस्कृति को बनाया। मध्य-काल के भारतीय समाज के विविध पक्षों के महत्वपूर्ण परिवर्तनों पर भी पुस्तक में बिस्तृत चर्चा है। इस काल में भारतीय समाज और संस्कृति के विकास में भारत के विभिन्न भागों में रहने वाले और विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों के योगदान पर इसमें विशेष ध्यान दिया गया है।

इस पुस्तक के लिखने का भार उठाने के लिए संपादक-मंडल प्रोफ़्रेसर सतीश चन्द्र का आभारी है। मंडल उन सज्जनों का भी आभारी है जिन्होंने इस पुस्तक के निर्माण और प्रकाशन में किसी न किसी प्रकार की सहायता दी है।

# विषय-सूची

|        |    |                                                                                                                                                                                                        | पृष्ठ |
|--------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        |    | प्राक्कथन                                                                                                                                                                                              | V     |
|        |    | प्रस्तावना .                                                                                                                                                                                           | vi    |
| अध्याय | 12 | उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए संघर्ष                                                                                                                                                                 | 1     |
|        |    | मुग़ल और अफ़ग़ान; पानीपत की लड़ाई (1526); खानवा की लड़ाई; हुमायूँ की गुजरात विजय; शेरशाह और सूर साम्राज्य                                                                                              |       |
| अध्याय | 13 | मुग़ल साम्राज्य का स्थिरीकरण                                                                                                                                                                           | 17    |
|        |    | अकबर का युग; साम्राज्य का प्रारम्भिक दौर और विस्तार; प्रशासन; राजपूतों के साथ संबंध; विद्रोह तथा मुगल साम्राज्य का विस्तार; एकता की ओर                                                                 |       |
| अध्याय | 14 | दक्कन और दक्षिण भारत (1656 तक)                                                                                                                                                                         | 36    |
|        |    | दक्कन में मुग़लों का बढ़ाव; बरार, अहमदनगर और खानदेश विजय; मलिक अम्बर<br>का उदय; अहमदनगर का विनाश तथा बीजापुर और गोलकुंडा द्वारा मुग़ल-प्रभृत्व<br>का स्वीकार; दक्कनी रियासतों का सांस्कृतिक योगदान     |       |
| अध्याय | 15 | सत्रहवीं शताब्दी के पूर्वाई का भारत                                                                                                                                                                    | 47    |
|        |    | राजनीतिक तथा प्रशासनिक विकास; नृरजहाँ; शाहजहाँ का विद्रोह; महाबतखाँ; मुगलों की विदेश नीति; अकबर तथा उज्जबेक; क्रंधार का मामला तथा ईरान के साथ संबंध; शाहजहाँ का बल्ख अभियान; प्रशासन व्यवस्था का विकास |       |
| अध्याय | 16 | मुग़ल काल में आर्थिक और सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास                                                                                                                                                   | 64    |
|        |    | आधिक तथा सामाजिक स्थिति; शासक वर्ग; वाणिज्य और व्यापार की व्यवस्था;<br>सांस्कृतिक विकास; भाषा, साहित्य और संगति; धार्मिक विचार                                                                         |       |

| अध्याय | 17 | मुगल साम्राज्य का चर्मोत्कर्ष और विघटन-I                                                                                                                                                                     | 82  |
|--------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|        |    | उत्तराधिकार की समस्या; औरंगज़ेब का शासन — उसकी धार्मिक नीति; राजनीतिक<br>स्थिति-उत्तर भारत; उत्तरी पूर्वी तथा पूर्वी भारत; क्षेत्रीय स्वतंत्रता के लिए सार्व-<br>जनिक विद्रोह; राजपूतों के साथ संबंध         |     |
| अध्याय | 18 | मुग़ल साम्राज्य का चर्मोत्कर्ष तथा उसका विघटन-II                                                                                                                                                             | 100 |
|        |    | मराठों का उदय; शिवाजी का प्रारंभिक जीवन; पुरन्दर की संधि और शिवाजी का<br>आगरा आगमन; शिवाजी के साथ संबंध विच्छेद; औरंगज़ेब तथा दक्कन के राज्य<br>(1658-87); औरंगज़ेब, मराठे तथा दक्कन; मुग़ल साम्राज्य का पतन |     |
| अध्याय | 19 | मूल्यांकन तथा पुनरीक्षण                                                                                                                                                                                      | 116 |
| ,      |    | मानचित्र                                                                                                                                                                                                     |     |
| •      |    | मानिचित्र 1 भारत सोलहवीं सदी के शुरू में                                                                                                                                                                     | 122 |
|        |    | मानचित्र 2 मुग़ल साम्राज्य 1605 ई० में                                                                                                                                                                       | 123 |
|        |    | मानचित्र 3 मुगल साम्राज्य सत्रहवीं सदी के अंत में                                                                                                                                                            | 124 |

# उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए संघर्ष

### मुग़ल और अफ़ग़ान (1525-1556)

प्रविद्या शताब्दी में मध्य और पश्चिम एशिया में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए । चौदहवीं शताब्दी में मंगोलसाम्राज्य के विघटन के पश्चात् तेमूर ने ईरान और तूरान
को फिर से एक शासन के अन्तर्गत संगठित किया । तेमूर
का साम्राज्य वोलगा नदी के निचले हिस्से से सिन्धु नदी
तक फैला हुआ था और उसमें एशिया माइनर (आधुनिक
तुर्की), ईरान, ट्रांस-ऑक्सियाना, अफग़ानिस्तान और
पंजाब का एक भाग था । 1404 में तेमूर की मृत्यु हो गई
लेकिन उसके पोते शाहरुख मिर्जा ने साम्राज्य का अधिकांश भाग संगठित रखा । उसने कलाओं और विद्वानों को
संरक्षण दिया। उसके समय में समरकन्द और हिरात
पश्चिम एशिया के सांस्कृतिक केन्द्र बन गए । प्रत्येक समरकन्द के शासक का इस्लामी दुनियां में काफ़ी सम्मान था ।

पन्द्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में देशों का सम्मान तेजी से कम हुआ। इसका कारण तैमूर के साम्राज्य को विभाजित करने की परम्परा थी। अनेक तेमूर रियासतें, जो इस प्रक्रिया में बनीं, आपस में लड़ती-झगड़ती रहती थीं। इससे नये तत्वों को आगे बढ़ने का मौक़ा मिला। उत्तर से एक मंगोल जाति उज़वेक ने ट्रांस-ऑक्सियाना में अपने कदम बढ़ाये। उज़वेकों ने इस्लाम अपना लिया था, लेकिन तेमूरी उन्हें असंस्कृत वर्बर ही समझते थे। और

पश्चिम की ओर ईरान में सफ़वी वंश का उदय हुआ। सफ़वी सन्ती की परम्परा में पनपे थे, जो स्वयं को पैगम्बर के वंशज मानते थे। वे मुसलमानों के शिया मत का समर्थन करते थे और उन्हें परेशान करते थे, जो शिया सिद्धान्तों को अस्वीकार करते थे। दूसरी ओर उज़बेक सुन्नी थे। इसलिए उन दोनों तत्वों के बीच संघर्ष साम्प्रदायिक मतभेद के कारण और भी बढ़ गया। ईरान के भी पश्चिम में ऑटोमन तुकों की शक्ति उभर रही थी, जो पूर्वी यूरोप तथा इराक और ईरान पर आधिपत्य जमाना चाहते थे।

इस प्रकार सोलहवीं शताब्दी में एशिया में तीन बड़ी साम्राज्य शक्तियों के बीच संघर्ष की भूमिका तैयार हो गई।

1494 में ट्रांस-ऑक्सियाना की एक छोटी-सी रियासत फरगाना का बाबर उत्तराधिकारी बना। उजबेक खतरे से बेखबर होकर तैमर राजकुमार आपस में लड़ रहे थे। बाबर ने भी अपने चाचा से समरक छीनना चाहा। उसने दो बार उस शहर को फ़तह किया, लेकिन दोनों ही बार उसे जल्दी ही छोड़ना भी पड़ा। दूसरी बार उजबेक शासक शैंबानी खान को समरक द से बाबर को खड़ेदने के लिए ऑमंतित किया गया था। उसने बाबर को हराकर

समरकंद पर अपना झंडा फहरा दिया। उसके बाद जल्दी हीं उसने उस क्षेत्र में तैमूर-साम्राज्य के भागों को भी जीत लिया। इससे बाबर को काबूल की ओर बढना पड़ा और उसने 1504 में उस पर अधिकार कर लिया। उसके बाद 14 वर्ष तक वह इस अवसर की तलाश में रहा कि फिर उजवेकों को हरा कर अपनी मातृभूमि पर पुनः अधिकार कर सके। उसने अपने चाचा, हिरात के शासक को अपनी ओर मिलाना चाहा, लेकिन इस कार्य में वह सफल नहीं हुआ। श्रैबानी खान ने अन्ततः हिरात पर भी अधिकार कर लिया । इससे सफ़बीयों से उसका सीधा संघर्ष उत्पन्न हो गया क्योंकि वे भी हरात और उसके आस-पास के प्रदेश को अपना कहते थे। इस प्रदेश को तत्कालीन लेखकों ने खुरासान कहा है। 1510 की प्रसिद्ध लड़ाई में ईरान के शाह इस्माइल ने शैंबानी को हरा कर मार डाला। इसी समय बाबर ने समरकंद जीतने का एक प्रयत्न और किया। इस बार उसने ईरानी सेना की सहायता ली। वह समरक्षंद पहुँच गया, लेकिन जल्दी ही ईरानी सेनापतियों के व्यवसार के कारण रोष से भर गया। वे उसे ईरानी-साम्राज्य का एक गवर्नर ही मानने को तैयार थे, स्वतन्त्र शासक नहीं, इसी बीच उज्जबेक भी अपनी हार से उभर गये। बाबर को एक बार फिर समरकंद से खदेड़ दिया गया और उसे काबुल लौटना पड़ा। स्वयं शाह ूईरान शाह इस्माइल को भी ऑटोमन-साम्राज्य के साथ हुई प्रसिद्ध लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा। इस प्रकार उज्जबेक ट्रांस-ऑक्सियाना के निर्विरोध स्वामी हो गए।

इन घटनाओं के कारण ही अन्तत: बाबर ने भारत की ओर रुख किया।

#### भारत-विजय

वाबर ने लिखा है कि काबुल जीतने (1504) से लेकर पानीपत की लड़ाई की विजय तक उसने हिन्दुस्तान जीतने का विचार कभी नहीं त्यागा। लेकिन उसे भारत-विजय के लिए कभी सही अवसर नहीं मिला था, "कभी अपने बेगों के भय के कारण, कभी मेरे और भाइयों के बीच मतभेद के कारण।" मध्य एशिया के कई अन्य आक्रमण-कीरियों की भौति बाबर भी भारत की अपार धन-राशि के

कारण इसकी ओर आकर्षित हुआ था। भारत सोने की खान था। बाबर का पूर्वज तैमूर यहाँ से अपार धन-दौलत और बड़ी संख्या में कुशल शिल्पी ही नहीं ले गया था, जिन्होंने बाद में उसके एशिया-साम्राज्य को सुदृढ़ करने और उसकी राजधानी को सुन्दर बनाने में योगदान दिया, बिल्क पंजाब के एक भाग को अपने कब्जे में कर लिया था। ये भाग अनेक पीढ़ियों तक तैमूर के वंशजों के अधीन रहे थे। जब बाबर ने अफ़ग़ानिस्तान पर विजय प्राप्त की तो उसे लगा कि इन दोनों पर भी उसका कानूनी अधिकार है।

काबुल की सीमित आय भी पंजाब परगना को विजिल करने का एक कारण थी। 'उसका (बाबर) राज्य बदख्यां, कुंधार और काबुल पर था, जिनसे सेना की अनिवार पूरी करने के लिए भी आय नहीं होती थी। वास्तव में कुछ सीमा-प्रान्तों पर सेना बनाये रखने में और प्रशासन के काम में ज्यय आमदनी से ज्यादा था।" सीमित आय साधनों के कारण बाबर अपने बेगों और परिवार वालों के लिए अधिक चीज़ें उपलब्ध नहीं कर सकता था। उसे काबुल पर उज़बेक आक्रमण का भी भय था। वह भारत को बढ़िया शरण-स्थल समझता था। उसकी दृष्टि में उज़बेकों के विरुद्ध अभियानों के लिए भी यह अच्छा स्थल था।

उत्तर-पश्चिम भारत की राजनीतिक स्थिति ने बाबर को भारत आने का अवसर प्रदान किया। 1517 में सिकन्दर लोदी की मृत्यु हो गई थी और इब्राहीम लोदी गद्दी पर बठा था। एक केन्द्राभिमुखी बड़ा साम्राज्य स्था-पित करने के इब्राहीम के प्रयत्नों ने अफ़ग़ानों और राजपूतों दोनों को सावधान कर दिया था। अफ़ग़ान सरदारों में सर्वाधिक शक्तिशाली सरदार दौलतखाँ लोदी था, जो पंजाब का गवर्नर था पर वांस्तव में लगभग स्वतन्त्र था। दौलतखाँ ने अपने बेटे को इब्राहीम लोदी के दरबार में उपहार देकर उसे मनाने का प्रयत्न किया। साथ-ही-साथ वह भीरा का सीमान्त प्रदेश जीत कर अपनी स्थिति को भी मज़बूत बनाना चाहता था।

1518-19 में बाबर ने भीरा के शक्तिशाली किले को जीत लिया। फिर उसने दौलतखाँ और इब्राहीम लोदी को पन्न और मौखिक संदेश भेज कर यह माँग की कि जो प्रदेश तुर्कों के हैं, वे उसे लौटा दिए जाएँ। लेकिन दौलतलाँ ने बाबर के दूत को लाहौर में अटका लिया। यह न स्वयं उससे मिला और न उसे इब्राहीम लोदी के पास जाने दिया। जब बाबर काबुल लौट गया, तो दौलतलाँ ने भीरा से उसके प्रतिनिधियों को निकाल बाहर किया।

1520-21 में बाबर ने एक बार फिर सिंधु नदी पार की और आसानी से भीरा और सियालकोट पर कब्जा कर लिया। ये भारत के लिए मुगल द्वार थे। लाहौर भी पदाकांत हो गया। वह सम्भवतः और आगे बढ़ता, लेकिन तभी उसे कन्धार में विद्रोह का समाचार मिला। वह उल्टे पाँय लौट गया और डेढ़ साल के घेरे के बाद कन्धार को जीत लिया। उधर से निष्चित होकर वाबर की निगाहें फिर भारत की ओर उठीं।

इसी समय के लगभग वावर के पास दौलतखाँ लोदी के पुत्र दिलावरखाँ के नेतृ त्व में दूत पहुँचे। उन्होंने वावर को भारत आने का निमन्त्रण दिया और कहा कि चूँकि इब्राहीम लोदी अत्याचारी है और उसके सरदारों का समर्थन अब उसे प्राप्त नहीं है, इसलिए उसे अपदस्थ करके बाबर राजा बने। इस बात की सम्भावना भी है कि राणा मांगा का दूत भी इसी समय उसके पास पहुँचा। इन दूतों के पहुँचने पर बाबर को लगा कि यदि हिन्दुस्तान को नहीं, तो सारे पंजाब को जीतने का समय आ गया है।

1525 में जब बाबर पेशावर में था, उसे खबर मिली कि दौलतखाँ लोदी ने फिर से अपना पल्ला बदल लिया है। उसने 30000-40000 सिपाहियों को इकट्ठा कर लिया था और बाबर की सेनाओं को स्यालकोट से खदेड़ने के बाद लाहौर की ओर बढ़ रहा था। बाबर से सामना होने पर दौलतखाँ लोदी की सेना बिखर गई। दौलतखाँ ने आत्मसम्पंण कर दिया और बाबर ने उसे माफ़ी दे दी। इस प्रकार सिन्धु नदी पार करने के तीन सप्ताह के भीतर ही पंजाब पर बाबर का अधिकार हो गया।

#### पानीपत की लड़ाई (21 अप्रैल, 1526)

दिल्ली के सुल्तान इन्नाहीम लोदी के साथ संघर्ष अवश्यम्भावी था। बाबर इसके लिए तैयार था और उसने दिल्ली की ओर बढ़ना शुरू किया। इन्नाहीम लोदी ने अपनीपत में एक लाख सीनकों और एक हजार हाथियों को

लेकर बाबर का सामना किया। क्योंकि हिन्दुस्तानी सेनाओं में एक बड़ी संख्या प्रेवकों की होती थी, इब्राहीम की सेना में लड़ने वाले सिपाही कहीं कम रहे होंगे। बाबर ने सिन्ध् को जब पार किया था तो उसके साथ 12000 हजार सैनिक थे, परन्तु उसके साथ वे सरदार और सैनिक भी थे जो पंजाब में उसके साथ मिल गये थे। इस प्रकार उसके सिपाहियों की संख्या बहत अधिक हो गई थी। फिर भी वाबर की सेना संख्या की दुष्टि से कम थी। बाबर ने अपनी सेना के एक अंदा की शहर में टिका दिया जहाँ काफ़ी मकान थे, फिर दूसरे अंश की सुरक्षा उसने खाई खोद कर उस पर पेडों की डालियाँ डाल कर की। सामने उसने गाड़ियों की क़तार खड़ी करके सुरक्षात्मक दीवार बना ली। इस प्रकार उसने अपनी स्थिति काफ़ी मजबूत बना ली। दो गाड़ियों के बीच उसने ऐसी संरचना बनवायी, जिस पर सिपाही अपनी तोपें रखकर गीले चला सकते थे। बाबर इस विधि को ऑटोमन (रूमी) विधि कहता था क्योंकि इसका प्रयोग ऑटोमनों ने ईरान के शाह इस्माईल के विरुद्ध हुई प्रसिद्ध लडाई में किया था। बाबर ने दो अच्छे निशानेबाज तोपचियों उस्ताद अली और मस्तफा की सेवाएँ भी प्राप्त करली थीं। भारत में बारूट का प्रयोग धीरे-धीरे होना शुरू हुआ। बाबर कहता है कि इसका प्रयोग सबसे पहले उसने भीरा के किले पर आक्रमण के समय किया था। ऐसा अनुमान है कि बारूद से भारतीयों का परिचय तो था, लेकिन प्रयोग बाबर के आक्रमण के साथ ही आरम्भ हुआ।

बाबर की सुदृढ़ रक्षा-पंक्ति का इव्राहीम लोदी को कोई आभास नहीं था। उसने सोचा था कि अन्य मध्य एशियायी लड़ाकों की तरह बाबर भी दौड़-भाग का युद्ध लड़ेगा और आवश्यकतानुसार तेजी से आगे बढ़ेगा या पीछे हटेगा। सात या आठ दिन तक छुट-पुट झड़पों के बाद इब्राहीम लोदी की सेना अन्तिम युद्ध के लिए मैदान में आ गई। बाबर की शक्ति देखकर लोदी के सैनिक हिचके इब्राहीम लोदी अभी अपनी सेना को फिर से संगठित ही कर रहा था कि बाबर की सेना के पार्श्व वाले दोनों अंगों ने चक्कर लगा कर उसकी सेना पर पीछे और आगे से आक्रमण कर दिया। सामने की ओर बाबर के तोपचियों ने अच्छी निशानेबाज़ी की लेकिन बाबर अपनी विजय का अधिकांश श्रेय अपने तीर अन्दाजों को देता है। यह आश्चर्य की बात है कि वह इब्राहीम के हाथियों का उल्लेख नहीं के बरावर करता है। यह स्पष्ट है कि इब्राहीम को उनके इस्तेमाल का समय ही नहीं मिला।

प्रारम्भिक धनकों के बावजूद इब्राहीम की सेना वीरता से लड़ी। दो या तीन घंटों तक युद्ध होता रहा। इब्राहीम 5000-6000 सैनिकों के साथ अन्त तक लड़ता रहा। अनुमान है कि इब्राहीम के अतिरिक्त उसके 15000 से अधिक सैनिक इस लड़ाई में मारे गये।

पानीपत की लड़ाई भारतीय इतिहास में एक निर्णायक लड़ाई मानी जाती है। इसमें लोदियों की कमर टूट गई और दिल्ली और आगरा तक का सारा प्रदेश बाबर के अधीन हो गया। इन्नाहीम लोदी द्वारा आगरा में एकत खजाने से बाबर की आधिक किनाईयाँ भी दूर हो गईं। जौनपुर तक का समृद्ध क्षेत्र भी बाबर के सामने खुला था। लेकिन इससे पहले कि बाबर इस क्षेत्र पर अपना अधिकार सुदृढ़ कर सके उसे दो कड़ी लड़ाईयाँ लड़नी पड़ीं—एक मेवाड़ के विरुद्ध और दूसरी पूर्वी अफ़ग़ानों के विरुद्ध। इस दृष्टि-कोण से देखा जाए तो पानीपत की लड़ाई राजनीतिक क्षेत्र में इतनी निर्णायक नहीं थी जितनी कि समझी जाती है। इसका वास्तविक महत्व इस बात में है कि इसने उत्तर भारत पर आधिपत्य के लिए संघर्ष का एक नया युग न्यारम्भ किया।

पानीपत की लड़ाई में विजय के बाद बाबर के सामते वहुत-सी किताईयाँ आईं। उसके बहुत से बेग भारत में लम्बे अभियान के लिये तैयार नहीं थे। गरमी का मौसम आते ही उनके संदेह बढ़ गये। वे अपने घरों से दूर एक अनजाने और शबु देश में थे। बाबर कहता है कि भारत के लोगों ने अच्छी शब्ता' निभाई, उन्होंने मुगल सेनाओं के आने पर गाँव खाली कर दिए। नि:सन्देह तैमूर द्वारा नगरों और गाँवों की लूटपाट और कत्लेआम उनकी याद में ताजा थे।

बाबर यह बात जानता था कि भारतीय साधन ही उसे एक दृढ़ साम्राज्य बनाने में मदद दे सकते हैं और उसके बेगों को भी संतुष्ट कर सकते हैं। "काबुल की ारीवी हमारे लिए फिर नहीं" वह अपनी डायरी में लेखता है। इसलिए उसने दृढ़ता से काम लिया, और भारत में रहने की अपनी इच्छा जाहिर कर दी और उन वेगों को छुट्टी दे दी जो काबुल लौटना चाहते थे। इससे उसका रास्ता साफ़ हो गया। लेकिन इससे राणा साँगा से भी उसकी शस्तुता हो गयी, जिसने उससे दो-दो हाथ करने के लिए तैयारियाँ शुरू कर दीं।

#### खानवा की लड़ाई

पूर्वी राजस्थान और मालवा पर आधिपत्य के लिए राणा साँगा और इब्राहीम लोदी के बीच बढ़ते संघर्ष का संकेत पहले ही किया जा चुका है। मालवा के महमूद खल्जी को हराने के बाद राणा साँगा का प्रभाव आगरा के निकट एक छोटी-सी नदी पीलिया खार तक धीरे-धीरे बढ़ गया था। सिंधु-गंगा घाटी में बादर द्वारा साम्राज्य की स्थापना से राणा साँगा को खतरा बढ़ गया। साँगा ने बादर को भारत से खदेड़ने, कम-से-कम उसे पंजाब तक सीमित रखने, के लिए तैयारियाँ शुरू कर दीं।

बाबर ने राणा साँगा पर संधि तोड़ने का दोष लगाया है। वह कहता है कि राणा साँगा ने मुझे हिन्दुस्तान आने का न्याँता दिया और इन्नाहीम लोदी के खिलाफ़ मेरा साथ देने का वायदा किया, लेकिन जब मैं दिल्ली और आगरा फतह कर रहा था, तो उसने पाँव भी नहीं हिलाये। इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि राणा साँगा ने बाबर के साथ क्या समझौता किया था। हो सकता है कि उसने एक लम्बी लड़ाई की कल्पना की हो, और सोचा हो कि तब तक वह स्वयं उन प्रदेशों पर अधिकार कर सकेगा जिन पर उसकी निगाह थी या, शायद उसने यह सोचा हो कि दिल्ली को रौंद कर लोदियों की शक्ति को क्षीण करके बाबर भी तैमूर की भाँति लौट जायेगा। बाबर के भारत में ही ककने के निर्णय ने परिस्थिति को पूरी तरह बदल दिया।

इक्षाहीम लोदी के छोटे भाई महमूद लोदी सहित अनेक अफ़ग़ानों ने यह सोच कर राणा साँगा का साथ दिया कि अगर वह जीत गया, तो शायद उन्हें दिल्ली की गद्दी वापस मिल जायेगी। मेवात के शासक हसनखाँ मेवातीं ने भी राणा साँगा का पक्ष लिया। लगभग सभी बड़ी राजपूत रियासतों ने राणा की सेवा में अपनी-अपनी सेनाएँ

राणा साँगा की प्रसिद्धि और बयाना जैसी बाहरी मुगल छावनियों पर उसकी प्रारम्भिक सफलताओं से बाबर के सिपाहियों का मनोबल गिर गया। उनमें फिर से साहस भरने के लिए बाबर ने राणा साँगा के खिलाफ़ 'जिहाद' का नारा दिया। लड़ाई से पहले की शाम उसने अपने आप को सच्चा मुसलमान सिद्ध करने के लिए शराब के घड़े उलट दिए और सुराहियाँ फोड़ दीं। उसने अपने राज्य में शराब की खरीदोफ़रोख़्त पर रोक लगा दी और मुसलमानों पर से सीमा कर हटा लिए।

बाबर ने बहुत ध्यान से रणस्थली का चुनाव किया और वह आगरा से चालीस किलोमीटर दूर खानवा पहुँच गया। पानीपत की तरह ही उसने बाहरी पंक्ति में गाड़ियाँ लगवा कर और' उसके साथ खाई खोद कर दहरी सुरक्षा की पद्धति अपनाई । इन तीन पहियों वाली गाड़ियों की पंक्ति में बीच-बीच में बन्दूकचियों के आगे बढने और गोलियाँ चलाने के लिए स्थान छोड दिया गया।

खानवा की लड़ाई (1527) में जबर्दस्त संघर्ष हुआ। बाबर के श्रनुसार साँगा की सेना में 200,000 से भी अधिक सैनिक थे। इनमें 10,000 अफ़ग़ान घुड़सवार और इतनी संख्या में हसन खान मेवाती के सिपाही थे। यह संख्या भी, और स्थानों की भाँति बढ़ा-बढ़ा कर कही गई हो सकती है, लेकिन बाबर की सेना नि:सन्देह छोटी थी। साँगा ने बाबर की दाहिनी सेना पर जबर्दस्त आक्रमण किया और उसे लगभग भेद दिया। लेकिन बाबर के तोप-खाने ने काफ़ी सैनिक मार गिराये और सांगा को खदेड दिया गया । इसी अवसर पर बाबर ने केन्द्र-स्थित सैनिकों से, जो गाड़ियों के पीछे छिपे हुए थे, आक्रमण करने के लिए कहा । जंजीरों से गाड़ियों से बंधे तोपखाने को भी आगे बढाया गया। इस प्रकार साँगा की सेना बीच में घिर गई और बहुत से सैनिक मारे गये। साँगा की पराजय हुई। राणा साँगा बच कर भाग निकला ताकि बाबर के साथ फिर संघर्ष कर सके परन्तू उसके सामन्तों ने ही उसे जहर दे दिया जो इस मार्ग को खतरनाक और आत्महत्या के समान समभते थे।

इस प्रकार राजस्थान का सबसे बडा योद्धा अन्त को प्राप्त हुआ। साँगा की मृत्यू के साथ ही आगरा तक विस्तृत संयुक्त राजस्थान के स्वप्न को बहुत धक्का पहुँचा।

स्थिति सुदृढ़ हो गई। आगरा के पूर्व में ग्वालियर और धौलपुर जैसे किलों की श्रखला जीत कर बाबर ने अपनी स्थिति और भी मजबूत कर ली। उसने हसनखाँ मेवाती से अलवर का बहुत बडा भाग भी छीन लिया। फिर उसने मालवा-स्थित चन्देरी के मेदिनी राय के विरुद्ध अभियान छेडा। राजपुत सैनिकों द्वारा रक्त की अन्तिम बुँद तक लड़कर जौहर करने के बाद चन्देरी पर वाबर का अधिकार हो गया। बाबर को इस क्षेत्र में अपने अभियान को सीमिल करना पड़ा क्योंकि उसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में अफ़ग़ानों की हलचल की ख़बर मिली।

अफ़ग़ान यद्यपि हार गये थे, लेकिन उन्होंने मूलल शासन को स्वीकार नहीं किया था। पूर्वी उत्तर प्रदेश अब भी अफ़ग़ान सरदारों के हाथ में था जिन्होंने बाबर की अधीनता को स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन उसे कभी भी उखाड फेकने को तैयार थे। अफ़ग़ान सरदारों की पीठ पर बंगाल का सुल्तान नुसरत शाह था, जो इब्राहीम लोदी का दामाद था। अफ़ग़ान सरदारों ने कई बार पूर्वी उत्तर प्रदेश से भुगल कर्मचारियों को निकाल बाहर किया था और स्वयं क़त्नौज पहुँच गये थे। परन्त्र उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी सर्वमान्य नेता का अभाव थी। कुछ समय पश्चात इब्राहीम लोदी का भाई महमूद लोदी, जो खानवा में वाबर से लड़ चुका था, अफ़ग़ानों के निमन्त्रण पर बिहार पहुँचा । अफ़ग़ानों ने उसे अपना सुल्तान मान लिया और उसके नेतृत्व में इकट्ठे हो गये।

यह ऐसा खतरा था जिसको बाबर नजरअन्दाज नहीं कर सकता था। अतः 1529 के शुरू में उसने आगरा से पूर्व की ओर प्रस्थान किया। बनारस के निकट गंगा पार करके घाघरा नदी के निकट उसने अफ़ग़ानों और बंगाल के नुसरत शाह की सम्मिलित सेना का सामना किया। हालांकि बाबर ने नदी को पार कर लिया और अफ़ग़ान तथा बंगाली सेनाओं को लौटने पर मजबूर कर दिया, वह निर्णायक युद्ध नहीं जीत सका । मध्य एशिया की स्थिति से परेशान और बीमार बाबर ने अफ़ग़ानों के साथ सम-झौता करने का निर्णय कर लिया। उसने बिहार पर अपने आधिपत्य का एक अस्पष्ट सा दावा किया, लेकिन अधिकांश अफ़ग़ान सरदारों के हाथ में छोड़ दिया। उसके बाद ुबाबर आगरा लौट गया। कुछ ही समय बाद, जब बह खानवा की लड़ाई से दिल्ली-आगरा में बाबर की किन्तुल जा रहा था, वह लाहौर के निकट मर गया।

#### बाबर के भारत आगमन का महत्व

वाबर का भारत-आगमन अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद पहली बार उत्तर भारत के साम्राज्य में काबुल और क्रन्धार सिम्मिलित हुए थे। क्योंकि इन्हीं स्थानों से भारत पर आक्रमण होते रहे थे, उन पर अधिकार करके बाबर और उसके उत्तराधिकारियों ने भारत को 200 वर्षों के लिए विदेशी-आक्रमणों से मुक्त कर दिया। आर्थिक दृष्टि से भी काबुल और क्रन्धार पर अधिकार से भारत का विदेश-व्यापार और मजबूत हुआ क्योंकि ये दोनों स्थान चीन और भूमध्य सागर के वन्दरगाहों के मार्गों के प्रारम्भिक बिन्दु थे। इस प्रकार एशिया के आर-पार के विणाल व्यापार में भारत बड़ा हिस्सा ले सकता था।

उत्तर भारत में बावर ने लोदियों और साँगा के नेतृत्व में संयुक्त राजपूत शक्ति को समाप्त किया। इस प्रकार उसने इस क्षेत्र में तत्कालीन शक्ति-सन्तुलन को भंग कर दिया। यह पूरे भारत में साम्राज्य स्थापित करने की दिशा में एक लम्बा झदम था। लेकिन इस स्वप्न को साकार करने से पूर्व बहुत सी शतें पूरी करनी शेष थीं।

बाबर ने भारत को एक नयी युद्ध-पद्धति दी। यद्यपि बाबर से पहले भी भारतीय गोला-बारूद से परिचित थे, लेकिन बाबर ने ही यह प्रदिश्ति किया कि तोपखाने और घुड़सेना का कुशल संयुक्त-संचालन कितनी सफलता प्राप्त करा सकता है। उसकी विजयों ने भारत में बारूद और तोपखाने को शीघ्र ही लोकप्रिय बना दिया और इस प्रकार किलों का महत्व कम हो गया।

अपनी नयी सैनिक-पद्धित और व्यक्तिगत व्यवहार से बाबर ने राजा के उस महत्व को पुनःस्थापित किया जो फिरोज तुगलक की मृत्यु के बाद कम हो गया था। हालाँ कि सिकन्दर लोदी और इवाहीम लोदी ने राजा के सम्मान को फिर से स्थापित करने का प्रयत्न किया था, लेकिन अफ़गानों की जातीय स्वतन्त्रता और वरावरी की भावनाओं के कारण उन्हें आंशिक सफलता ही प्राप्त हुई थी। फिर वावर एशिया के दो महान योद्धाओं तैमूर और चंगेज का वंगज था। इसलिए उसके सरदार उससे वरावरी की माँग नहीं कर सकते थे और न ही उसकी गदी पर नज़र डाल सकते थे। उसकी स्थित को चुनौती कोई तैमूरी राजकुमार ही दे सकता था।

बाबर ने अपने बेगों के बीच अपने व्यक्तिगत जीवन से मान बनाया। वह हमेशा अपने सिपाहियों के साथ किनाईयाँ झेलने को तैयार रहता था। एक बार कडकती सर्वी में बाबर काबुल लौट रहा था। बर्फ इतनी ज्यादा थी कि घोड़े उसमें धंस रहे थे। घोड़ों के लिए रास्ता बनाने के लिए सिपाहियों को बर्फ हटानी पड़ रही थी। बिना किसी हिचकिचाहट के बाबर ने उनके साथ बर्फ तोड़ने का काम गुरू कर दिया। वह कहता है "हर कदम पर बर्फ कमर या छाती तक ऊँची थी। कुछ ही कदम चल कर आगे के आदमी थक जाते थे और उनका स्थान दूसरे ले लेते थे। जब 10-15 या 20 आदमी बर्फ को अच्छी तरह दबा देते थे, तभी घोड़ा उस पर से गुजर सकता था।" बाबर को काम करता देखकर उसके बेग भी बर्फ हटाने के लिए आ जटे।

बाबर शराब और अच्छे संगीत को बहुत पसन्द करता था, और स्वयं भी अच्छा साथी सिद्ध होता था। साथ ही वह बहुत अनुशासन प्रिय और कार्य लेने में कड़ा था। वह अपने बेगों का बहुत ध्यान रखता था, और अगर वे विद्रोही न हों तो उनकी कई ग़लतियाँ माफ कर देता था। अफग़ान और भारतीय सरदारों के प्रति भी उसका यही दृष्टिकोण था। लेकिन, उसमें कूरता की प्रवृत्ति मौजूद थी, जो सम्भवतः उसे अपने पूर्वजों से मिली थी। उसने कई अवसरों पर अपने विरोधियों के सिरों के अम्बाद्ध लगवा दिये थे। ये और व्यक्तिगत कूरता के अन्य अवसर बाबर के समक्ष कठिन समय के संदर्भ में ही देखे जाने चाहिए।

हालाँकि वावर पुरातनपथी सुन्ती था, लेकिन वह धर्मान्ध नहीं था और नहीं धार्मिक भावना से काम लेता था। जब ईरान और तूरान में शियाओं और सुन्नियों के बीच तीव संघर्ष की स्थिति थी, उसका दरवार इस प्रकार के धार्मिक विवादों और साम्प्रदायिक झगड़ों से मुक्त था। इसमें सन्देह नहीं कि उसने साँगा के विरुद्ध जिहाद का एलान किया था और जीत के बाद पाजी की उपाधि भी धारण की थी, लेकिन उसके कारण स्पष्टतः राजनीतिक थे। युद्धों का समय होते हुए भी, मन्दिरों को तोड़ने के उदाहरण उसके सदर्भ में बहुत कम हैं।

बाबर अरबी और फ़ारसी का अच्छा जाता था। उसे तुर्की साहित्य के दो सर्वाधिक प्रसिद्ध लेखकों में से एक माना जाता है। तुर्की उसकी मातृभाषा थी। गद्य लेखक के रूप में उसका काई सानी नहीं था। उसकी आत्म-कथा तुज्क-ए-वाबरी विश्व-साहित्य का एक क्लासिक समझी जाती है। उसकी और रचनाओं में एक मसनवी और एक प्रसिद्ध सूफी रचना का तुर्की-अनुवाद है। वह प्रसिद्ध तत्कालीन कवियों और कलाकारों के सम्पर्क में रहता था और उनकी रचनाओं के विषय में उसने अपनी जीवनी में लिखा है। वह गहन प्रकृति-प्रेमी था। उसने भारतीय पशु-पक्षियों और प्रकृति का काफ़ी विस्तार में वर्णन किया है।

इस प्रकार बाबर ने राज्य का एक नया स्वरूप हमारे सामने रखा, जो शासक के सम्मान और शक्ति पर आधा-रित था, जिसमें धार्मिक और साम्प्रदायिक मदान्धता नहीं थी, जिसमें संस्कृति और लिलत कलाओं का बड़े ध्यान-पूर्वक पोषण किया जाता था। इस प्रकार उसने अपने उत्तराधिकारियों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करके उनका मार्गदर्शन किया।

#### हुमायूं की गुजरात-विजय ग्रौर कोरकाह के साथ संघर्ष

हुमायूँ दिसम्बर 1530 में 23 वर्ष की अल्पायु में बाबर की गही पर बैठा। बाबर के पीछे छूटी अनेक समस्याओं का उसे सामना करना पड़ा। प्रशासन अभी सुगठित नहीं हुआ था। आधिक स्थिति भी डांवाडोल थी। अफ़ग़ानों को पूरी तरह दबाया नहीं जा सका था, और वे अब भी मुगलों को भारत से खदेड़ने के सपने देखते थे और सबसे बड़ी बात थी. पिता की मृत्यु के बाद पुन्नों में राज्य बाँटने की तैमूरी परम्परा बाबर ने हुमायूँ को भाईयों से नर्मी से पेश आने की सलाह दी थी, लेकिन उसने इस बात का समर्थन नहीं किया था कि नये-नये स्थापित मुगल साम्राज्य को विभाजित कर दिया जाए। इसके भयकर परिणाम हो सकते थे।

जब हुमायूँ आगरा में गद्दी परवैठा, साम्राज्य में काबुल और क्षधार सम्मिलित थे और हिन्दूकुश पर्वंत के पार बदखणां पर भी मुग़लों का ढीला-सा आधिपत्य था। काबुल और कन्धार हुमायूँ के छोटे भाई कामरान के शासन में थे। यह स्वाभाविक था कि वे उसी के अधिकार में रहते। लेकिन कामरान इन ग़रीबी से ग्रस्त इलाक़ों से संतुष्ट नहीं था। उसने लाहौर और मुल्तान की ओर बढ़ कर उन पर अधिकार कर लिया। हुमायूँ कहीं और विद्रोह दबाने में व्यस्त था। फिर वह गृह-युद्ध प्रारम्भ भी नहीं करना चाहता था। इसलिए उसके पास इस स्थिति को मंजूर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। कामरान ने हुमायूँ की प्रभुत्ता मान ली और आवश्यकता पड़ने पर उसकी मदद करने का वायदा किया। कामरान के इस कृत्य से यह भय उत्पन्न हो गया कि हुमायूँ के और भाई भी अवसर मिलने पर वही कुछ कर सकते हैं। किन्तु पंजाब और मुल्तान कामरान को देने का एक लाभ हुमायूँ को हुआ। वह पश्चिम की ओर से निश्चित हो गया और पूर्व की ओर अपना ध्यान केन्द्रित करने का उसे अवसर मिला।

हुमायूँ को पूर्व के अफ़ग़ानों की बढ़ती शक्ति और
गुजरात के सुल्तान बहादुरशाह की विजयों दोनों से
निपटना था। पहले हुमायूँ ने यह सोचा था कि दोनों में
से अफ़ग़ान ख़तरा ज्यादा गम्भीर है। 1532 में दोराह
पर उसने अफ़ग़ान सेनाओं को पराजित किया और जीनपुर को अपने अधिकार में ले लिया। अफ़ग़ान सेनाओं ने
पहले बिहार जीत लिया था। इस सफलता के बाद हुमायूँ
ने चुनार पर घेरा डाल दिया। आगरा से पूर्व की ओर
जाने वाले भागों पर इस शक्तिशाली किले का अधिकार
था और यह पूर्वी भारत के द्वार के रूप में प्रसिद्ध था।
कुछ समय पूर्व ही इस पर शेरखाँ नाम के अफ़ग़ान सरदार
का अधिकार हुआ था। शेरखाँ अफ़गान सरदारों में सबसे
ज्यादा शक्तिशाली वन चुका था।

चुनार पर चार महीने के घेरे के बाद शेरखाँ ने हुमायूँ को किले का अधिकार अपने पास रखने के लिए मना लिया। बदले में उसने मुग़लों का वफ़ादार रहने का वचन दिया और अपने एक पुत्र को बन्धक के रूप में हुमायूँ के साथ भेज दिया। हुमायूँ ने इस प्रस्ताव को स्त्रीकार कर लिया क्योंकि वह जल्दी ही आगरा लौट जाना चाहता था। गुजरात के बहादुरशाह की बढ़ती शक्ति और आगरा के साथ लगी सीमा पर उसकी गतिविधियों के कारण वह चिन्तित हो उठा था। वह किसी सरदार के नेतृत्व में चुनार पर घेरा नहीं डाले

रहना चाहताथा क्योंकि इसका अर्थ सेनाको दो भागों में विभक्त करना होता।

वहादुरशाह, जो हुमायूँ की ही आयु का था, एक योग्य और महत्वाकांक्षी शासक था। वह 1526 में गदी पर वैठा था और उसने मालवा पर आक्रमण करके उसे जीत लिया था। उसके बाद वह राजस्थान की ओर घूमा और चित्तौड़ पर घेरा डाल दिया। जल्दी ही उसने राजपूत सैनिकों की मिट्टी पलीत कर दी। बाद की किंवदंतियों के अनुसार साँगा की विधवा रानी करणावती ने हुमायूँ के पास राखी भेजी और उसकी मदद माँगी और हुमायूँ ने वीरता से उसका जवाब दिया। हालाँकि इस कहानी को सच नहीं माना जा सकता, लेकिन हुमायूँ परिस्थिति पर नजर रखने के लिए आगरा से ग्वालियर आ गया। मुगल-हस्तक्षेप के भय के कारण बहादुरशाह ने राणा से संधि कर ली और काफ़ी धन दौलत लेकर किला उसके हाथों में छोड़ दिया।

अगले डेढ़ साल हमायूँ दिल्ली के निकट दीनपनाह नाम् का तया शहर बनवाने में व्यस्त रहा । इस दौरान उसने भव्य भोजों और मेलों का आयोजन किया। इन कार्यों में मुल्यवान समय व्यर्थ करने का दोष हमार्य पर लगाया जाता है। इस बीच पूर्व में शेरशाह अपनी शक्ति बढ़ाने में व्यस्त था। यह भी कहा जाता है कि हुमायूँ अफ़ीम का आदी होने के कारण आलसी था। लेकिन इनमें से किसी भी दोषारोपण का कोई विशेष आधार नहीं है। बाबर शराब छोड़ने के बाद अफ़ीम लेता रहा था। हमाय वाराब के बदले में या उसके साथ कभी-कभी अफ़ीम खाता था। अनेक सरदार भी ऐसा करते थे। लेकिन बाबर या हमायूँ में से कोई भी अफ़ीम का आदी नहीं था। दीनपनाह के निर्माण का उद्देश्य मित्र और शत् दोनों को प्रभावित करना था। बहादुरशाह की ओर से आगरे पर खतरा पैदा होने की स्थिति में यह नया शहर दूसरी राजधानी के रूप में भी काम आ सकता था। बहाद्रशाह ने इस बीच अजमेर को जीत लिया था और पुर्वी राजस्थान को रौंद डाला था।

बहादुरशाह ने हुमायूँ को और भी बड़ी चुनौती दी। वह इब्राहीम लोदी के सम्बन्धियों को अपने यहाँ शरण देकर ही सन्तुष्ट नहीं हुग्रा। उसने हुमायूँ के उन सम्बन्धियों का भी अपने दरबार में स्वागत किया जो असफल विद्रोह के बाद जेलों में डाल दिए गए थे और बाद में वहाँ से भाग निकले थे। और फिर, बहादुरणाह ने चित्तौड़ पर फिर आक्रमण कर दिया था। साथ ही साथ उसने इब्राहीम लोदी के चचेरे भाई तातारखाँ को सिपाही और हथियार दिए ताकि वह 40,000 की फ़ौज लेकर आगरा पर आक्रमण कर सके। उत्तर और पूर्व में भी हुमायूँ का ध्यान बंटाने की योजना थी।

तातारखाँ की चुनौती को हुमायूँ ने जल्दी ही समाप्त कर दिया। मुग़ल सेना के आगमन पर अफ़गान सेना तितर-बितर हो गई। तातारखाँ की छोटी-सी सेना हार गई और तातारखाँ स्वयं मारा गया। बहादुरशाह की ओर से आने वाले खतरे को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए दृढ़ निश्चय हुमायूँ ने मालवा पर आफ़मण कर दिया। वह धीमी गति और सावधानी से आगे बढ़ा और चित्तौड़ तथा माँडू के मध्य के एक स्थान पर मोर्चा बाँध लिया। इस प्रकार उसने बहादुरशाह को मालवा से खदेड़ दिया।

बहादुरशाह ने जल्दी ही चित्तौड़ को समर्पण के लिए विवश कर दिया क्योंकि उसके पास बढ़िया तोपखाना था जिसका संचालन ऑटोमन निशांची रूमीख़ाँ कर रहा था। कहा जाता है कि हुमायूँ ने धार्मिक आधार पर चित्तौड़ की मदद करने से इनकार कर दिया था। लेकिन, उस समय मेवाड़ आन्तरिक समस्याओं में व्यस्त था और हुमायूँ के विचार से मेवाड़ की मित्रता सैनिक दृष्टि से सीमित महत्व की थी।

इसके बाद जो संघर्ष हुआ, उसमें हुमायूँ ने काफी सैन्य कौशल और व्यक्तिगत वीरता का परिचय दिया। बहादुर शाह को पुगल सेना का सामना करने का साहस नहीं हुआ। वह अपनी क़िलेबन्दी छोड़कर माँडू भाग गया। उसने अपनी तोपों को तो छोड़ दिया, लेकिन बेशकीमती साजी-सामान पीछे छोड़ गया। हुमायूँ ने तेजी से उसका पीछा किया। उसने थोड़े से साथियों के साथ माँडू के किले की दीवार फाँदी क इस प्रकार किले में प्रवेश करने वालों में वह स्वयं पाँचवां आदमी था। बहादुरशाह माँडू से चम्पानेर भागा और वहाँ से अहमदाबाद और अन्ततः काठियावाड़ भाग गया। इस प्रकार मालवा और गुजरात के समृद्ध प्रदेश और माँडू तथा चम्पानेर के किलों में एकत

विशाल खजाने हुमायूँ के हाथ लग गए।

मालवा और गुजरात जितनी जल्दी जीते गये थे, उतनी ही जल्दी हाथ से निकल भी गये थे। जीत के बाद हमाय ने इन राज्यों को अपने छोटे भाई असकरी के सेना-पतित्व में छोड़ दिया और स्वयं माँडू चला गया। माँडू केन्द्र में भी था और उसकी जलवाय भी अच्छी थी। मुगल साम्राज्य के सामने सबसे बड़ी समस्या जनता का गुजराती शासन के प्रति लगाव था। असकरी अनुभवहीन था और उसके मुग़ल सरदारों में परस्पर मतभेद था। जन-विद्रोहों, बहादुरशाही सरदारों की सैनिक कार्यवाही और बहादरशाह द्वारा भी झता से शक्ति के पूनर्गठन से असकरी घबडा गया। वह चम्पानेर की ओर लौटा लेकिन उसे क़िले से कोई सहायता नहीं मिली क्योंकि किले के सेनापति को उसके इरादों पर सन्देह था। वह माँड जाकर हमाय के सामने नहीं पड़ना चाहता था, अतः उसने आगरा लौटने का निर्णय किया। इससे यह संदेह पैदा हुआ कि वह आगरा पहुँच कर हमायुँ को अपदस्त करने का प्रयत्न कर सकता है, या अपने लिए अलग हिस्सा लेने का षड-यंत्र रच सकता है। हमायुँ कोई ऐसा मौक़ा नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने मालवा छोड़ दिया और तेज़ी से असकरी के पीछे कुच कर दिया। उसने राजस्थान में असकरी को जा पकड़ा। दोनों भाईयों में बातचीत हुई और वे आगरा लौट गये। इस बीच गुजरात और मालवा दोनों हाथ से निकल गये।

गुजरात अभियान पूरी तरह असफल नहीं रहा। हालाँकि इससे मुग़ल साम्राज्य की सीमाओं में विस्तार तो नहीं हुआ, लेकिन गुजरात की ओर से मुग़लों को खतरा हमेशा के लिए खत्म हो गया। हुमायूँ अब इस स्थिति में था कि अपनी सारी शक्ति शेरखान और अफ़ग़ानों के विरुद्ध संघर्ष में लगा सके। गुजरात की ओर से बचा-खुचा खतरा भी पुर्तगाली जहाज पर हुए झगड़े में बहादुरशाह की मृत्यु से समाप्त हो गया।

आगरा से हुमायूँ की अनुपस्थित के दौरान (फ़रवरी, 1535 से फरवरी, 1537 तक) कोरखाँ ने अपनी स्थिति और मजबूत कर ली थी। वह बिहार का निविरोध स्वामी वन चुका था। नजदीक और दूर के अफ़ग़ान उसके नेतृत्व में इकट्ठें हो गये थे। हालाँकि वह अब भी मुग़लों के प्रति वफ़ादारी की बात करता था, लेकिन मुग़लों को

भारत से निकालने के लिए उसने खूबसूरती से योजना बनायी। बहादुरशाह से उसका गहरा सम्पक था। बहादुरशाह ने हथियार और घन आदि से उसकी बहुत सहायता भी की थी। इन स्रोतों के उपलब्ध हो जाने से उसने एक कुशल और वृहद सेना एकत्र कर ली थी। उसके पास 1200 हाथी भी थे। हुमायूँ के आगरा लीटने के कुछ ही दिन बाद शेरखाँ ने अपनी सेना का उपयोग बंगाल के सुत्तान को हराने में किया था और उसे तुरन्त 1,300,000 दीनार (स्वर्ण मुद्रा) देने के लिए विवश किया था।

एक नयी सेना को लैंस करके हुमायूँ ने वर्ष के अन्त में चुनार को घेर लिया। हुमायूँ ने सोचा था कि ऐसे शक्तिशाली किले को पीछे छोड़ना उचित नहीं होगा क्योंकि इससे उसकी रसद के मार्ग को खतरा हो सकता था। लेकिन अफ़ग़ानों ने दृढ़ता से किले की रक्षा की। कुशल तोपची रूमी खान के प्रयत्नों के बावजूद हुमायूँ को चुनार का किला जीतने में छः महीने लग गये। इसी दौरान शरखाँ ने धोखे से रोहतास के शक्तिशाली किले पर अधि-कार कर लिया। वहाँ यह अपने परिवार को सुरक्षित छोड़ सकता था। फिर उसने बंगाल पर दुबारा आक्रमण किया और उसकी राजधानी गौड़ पर अधिकार कर लिया।

इस प्रकार शेरखाँ ने हुमायूँ को लुका-छिपी पूरी तरह से मात दे दी। हुमायूँ को यह अनुभव कर लेना चाहिए या कि अधिक सावधानी से तैयारी के बिना वह इस स्थिति में नहीं हो सकता कि शेरखाँ को सैनिक-चुनौती दे सके । लेकिन वह अपने सामने सैनिक और राजनीतिक स्थिति को नहीं समझ सका। गौड़ पर अपनी विजय के बाद शेरखाँ ने हुमायूँ के पास प्रस्ताव भेजा कि यदि उसके पास बंगाल रहने दिया जाए, तो वह बिहार उसे दे देगा और दस लाख सालाना कर देगा। यह स्पष्ट नहीं है कि इस प्रस्ताव में शेरखाँ कितना ईमानदार था। लेकिन हुमायूँ बंगाल को शेरखाँ के पास रहने देने के लिए तैयार नहीं था। बंगाल सोने का देश था, उद्योगों में उन्तत था और विदेश-व्यापार का केन्द्र था। साथ ही बंगाल के स्रुल्तान, जो घायल अवस्था में हुमायूँ की छावनी में पहुँच गया था, का कहना था कि शेरखाँ का विरोध अब भी जारी है। इन सब कारणों से हमायुँ ने शेरख़ाँ का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और बंगाल पर चढ़ाई करने का

निर्णय लिया। बंगाल का सुल्तान अपने घावों के कारण जल्दी ही मर गया। अतः हमार्यं को अकेले ही बंगाल पर चढ़ाई करनी पड़ी।

बंगाल की ओर हुमायूँ का कूच उद्देश्यहीन था और यह उस विनाश की पूर्वपीठिका थी, जो उसकी सेना में लगभग एक वर्ष बाद चौसा में हुआ। बेरखाँ ने बंगाल छोड़ दिशा था और दक्षिण विहार में पहुँच गया था। उसने बिना किसी प्रतिरोध के हुमायूँ को बंगाल की ओर बढ़ने दिया ताकि वह हुमायूँ की रसद-पंक्ति को तोड़ सके और उसे बंगाल में फँसा सके। गौड़ में पहुँच कर हुमायूँ ने तुरन्त क़ानून और व्यवस्था स्थापित करने का प्रयत्न किया। लेकिन इससे उसकी कोई समस्या हल नहीं हुई। उसके भाई हिंदाल द्वारा आगरा में स्वयं ताजपोशी के प्रयत्नों से उसकी स्थित और विगड़ गई। इस कारण से और शेरखाँ की गतिविधियों के कारण हुमायूँ आगरा से रसद और समाचारों से पूरी तरह कट गया।

गौड़ में तीन या चार महीने रुकने के बाद हुमायूँ ने आगरा की ओर प्रस्थान किया। उसने पीछे सेना की एक टुकड़ी छोड़ दी। सरदारों में असन्तोष, वर्षा ऋतु और लूटपाट के लिए किए गए अफ़ग़ानों के निरन्तर आक्रमणों के बावजूद हुमायूँ अपनी सेना को बनारस के निकट चौसा तक बिना किसी नुक़सान के लाने में सफल हुआ। यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी, जिसका श्रेय हुमायूँ को मिलना चाहिए। इसी बीच कामरान हिन्दाल का विद्रोह कुचलने के लिए लाहौर से आगरा की ओर बढ़ आया था। कामरान हालांकि वागी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उसने हुमायूँ को कुमुक नहीं भेजी। इससे शक्ति-सन्तुलन का पलड़ा मुग़लों की ओर झक सकता था।

इत हताणाओं के वावजूद हुमायूँ को शेरखाँ के विषद्ध अपनी सफलता पर विश्वास था। वह इस बात को भूल गया कि उसका सामना उस अफ़ग़ान सेना से हैं, जो एक साल पहले की सेना से एकदम अलग थी। उसने सबंधेष्ठ अफ़ग़ान सेनापित के नेतृत्व में लड़ाईयों का अनुभव और आत्म-विश्वास प्राप्त किया था। शेरखाँ की ओर से शांति के एक प्रस्ताव से धोखा खा कर हुमायूँ कर्मनाशा नदी के पूर्वी किनारे पर आ गया और इस प्रकार उसने वहाँ उपस्थित अफ़ग़ान घुड़सवारों को पूरा मौक़ा दे दिया। हुमायूँ ने न केवल निम्न कोटि की राजनीतिक समझ का

परिचय दिया वरन् निम्न कोटि के सेनापतित्व का भी परि-चय दिया। उसने गलत मैदान चुना और शेरखाँ को अपनी असावधानी से मौक़ा दिया।

हुमायूँ एक भिश्ती की मदद से नदी तैर कर बड़ी मुक्किल से अपनी जान बचा सका। शेरखाँ के हाथ बहुत-सी सम्पत्ति आई। लगभग 7000 मुग़ल सैनिक और बड़े सरदार मारे गये।

चौसा की पराजय (मार्च 1539) के बाद केवल तैमूरी राजकुमारों और सरदारों में पूर्ण एकता ही मुग़लों को बचा सकती थी। कामरान की 10000 सैनिकों की लड़ाका फ़ौज आगरा में उपस्थित थी। लेकिन वह इसकी सेवाएँ हुमायूँ को अपित करने को तैयार नहीं था क्योंकि हुमायूँ के नेतृत्व में उसका विश्वास नहीं रहा था। दूसरी कोर हुमायूँ भी सेनाओं को कामरान के सेनापितित्व में छोड़ने को तैयार नहीं था क्योंकि उसे भय था कि कहीं वह स्वयं सत्ता हथियाने में उनका प्रयोग न कर ले। दोनों भाईयों में शक बढ़ता रहा। अन्ततः कामरान ने अपनी सेना सहित लाहौर लौटने का निर्णय कर लिया।

जल्दवाजी में इकट्ठी की गई हुमायूँ की सेना शेरलाँ के मुकाबले में कमजोर थी, लेकिन कन्नौज की लड़ाई (मई 1540) भयंकर थी। हुमायूँ के दोनों छोटे भाई असकारी और हिन्दाल वीरतापूर्वक लड़े, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली।

कन्नौज की लड़ाई ने शेरखाँ और मुग़लों के बीच निर्णय कर दिया। हुमायूँ अब राज्यविहीन राजकुमार था क्योंकि काबुल और कन्धार कामरान के पास ही रहे। वह अगले ढाई वर्ष तक सिन्ध और उसके पड़ोसी राज्यों में धूमता रहा, और साम्राज्य को पुन: प्राप्त करने के लिए योजगाएँ बनाता रहा लेकिन न तो सिध का शासक ही इस कार्य में उसकी मदद करने को तैयार था और न ही मारवाड़ का शक्तिशाली शासक मालदेव। उसकी स्थित और भी बुरी हो गई। उसके अपने भाई ही उसके विरुद्ध हो गये और उन्होंने उसे मरवा डालने या केंद्र करने के प्रयत्न भी किए। हुमायूँ ने इन सब परीक्षाओं और किठनाईयों का सामना धैर्य और साहस से किया। इसी काल में हुमायूँ के चरित्र की दृढ़ता का पूरा प्रदर्शन हुआ। अन्ततः हुमायूँ ने ईरानी शासक के दरबार में शरण ली और 1545 में उसी की सहायता से काबुल और कन्धार

को फिर से जीत लिया।

यह स्पष्ट है कि शेरखाँ के विरुद्ध हमायूँ की अस-फलता का सबसे बड़ा कारण उसके द्वारा अफ़ग़ान शक्ति को समझ पाने की ग्रसमर्थता थी। उत्तर-भारत में अनेका-नेक अफ़ग़ान जातियों के फैले रहने के कारण वै कभी भी किसी योग्य नेता के नेतत्व में एकत होकर चनौती दे सकती थी। स्थानीय णासकों और जमींदारों को अपनी ओर मिलाये बिना मुगल संख्या में अफ़ग़ानों से कम ही रहते। प्रारम्भ में हमाय के प्रति उसके भाई पूरी तरह वफ़ादार रहे। उनके बीच वास्तविक मतभेद शेरखाँ की विजयों के बाद ही पैवा हुआ। कुछ इतिहासकारों ने हुमायूँ के अपने भाइयों के साथ मतभेदों और उसके चरित्र पर लगाये गये आक्षेपों को अनुचित रूप से वड़ा-चढ़ा कर कहा है। बाबर की भाँति ओजपूर्ण न होते हुए भी हमायूँ ने अविवेक से आयोजित बंगाल अभियान से पूर्व स्वयं को एक अच्छा सेन।पति और राजनीतिक सिद्ध किया था। शेरखाँ के साथ हई दोनों लड़ाइयों में भी उसने अपने आप को बेह-तर सेनापति सिद्ध किया।

हुमायूँ का जीवन रोमांचक था। वह समृद्धि से कंगाल हुआ और फिर कंगाली से समृद्ध हुआ। 1555 में सूर साम्राज्य के विघटन के बाद वह दिल्ली पर फिर से अधिकार करने में सफल हुआ। लेकिन वह विजय के फल का आनन्द उठाने के लिए अधिक समय जीवित नहीं रहा। वह दिल्ली में अपने किले के पुस्तकालय की इमारत की पहली मंजिल से गिर जाने के कारण मर गया। उसकी प्रिय चेगम ने किले के निकट ही उसकी याद में बहुत सुन्दर मकवरा तलवाया। यह इसारत उत्तर-भारत के स्थापत्य में नयी शैली का सूचपात है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता संगमरमर का बना गुम्बद है।



दिल्ली में हुमायूँ का मकबरा

## शेरशाह और सूर साम्प्राज्य (1540-55)

शेरशाह 67 वर्ष की वृद्धावस्था में दिल्ली की गही पर बैठा। उसके प्रारंभिक जीवन पर विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है। उसका वास्त्रविक नाम फरीद था और उसका पिता जौनपुर में एक छोटा जमींदार था। फरीद ने पिता की जागीर की देखभाल करते हुए काफ़ी प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया। इब्राहीम लोदी की मृत्यु और अफ़ग़ान मामलों में हलचल मच जाने पर वह एक शक्ति-शाली अफ़ग़ान सरदार के रूप में उभरा। 'शेरखाँ' की उपाध उसे उसके संरक्षक ने एक शेर मारने पर दी थी। जहरी ही शेरखाँ बिहार के शासक का दाहिना हाथ

बन गया। वह वास्तव में विहार का बेताज बादशाह था। यह सब बावर की मृत्यु से पहले घटित हुआ था। इस प्रकार शेरखाँ ने अचानक ही महत्व प्राप्त कर लिया था।

शासक के रूप में शेरशाह ने मुहम्मद बिन तुगलक के समय के बाद स्थापित सशक्ततम साम्राज्य पर राज किया। उसका राज्य सिन्धु नदी से कश्मीर सहित बंगाल तक फैला हुआ था। पश्चिम में उसने सालवा और लगभग सारा राजस्थान जीता। उस समय मालवा कमजोर और बिखरा हुआ था अत. विरोध कर पाने की स्थिति में नहीं था। लेकिन राजस्थान में स्थिति थिन्त थी। मालदेव ने, जो

1532 में गद्दी पर बैठा था, सारे पिष्चम और उत्तर राज-स्थान को अपने अधिकार में कर लिया था। शेरकाह और हुमायूँ के बीच संघर्ष के समय उसने अपनी सीमाओं का और भी विस्तार कर लिया था जैसलमेर के मिट्ट्यों की मदद से उसने अजमेर को भी जीत लिया। इन विजयों के दौर में मेवाड़ सहित इस क्षेत्र के शासकों से उसका संघर्ष हुआ। उसका अन्तिम कार्य दीकानेर की विजय था। लड़ाई में वीकानेर का शासक वीरतापूर्वक लड़ते हुए मारा गया। उसके लड़के कल्याण दास और भीम शेरवाह की शरण में पहुँचे। कई अन्य लोग भी शेरवाह के दरवार में पहुँचे। इनमें मालदेव के सम्बन्धी मेड़ता के बीरम देव भी थे, जिन्हें उसने जागीर से बेदखल कर दिया था।

इस प्रकार वही स्थित उत्पन्न हो गई, जो बाबर श्रीर राणा साँगा के समक्ष थी। मालदेव द्वारा राजस्थान में एक केन्द्रीय शासन की स्थापना के प्रयत्न को दिल्ली और आगरा के सुल्तान एक खतरा मानते, ऐसा अवश्यम्भावी था। ऐसा विश्वास था कि मालदेव के पास 50,000 सिपाही थे लेकिन, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि मालदेव की नजर दिल्ली या आगरा पर थी। पूर्व संघर्षों की भाँति इस बार भी दोनों पक्षों के बीच संघर्ष का कारण सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र पूर्वी राजस्थान पर आधिपत्य था।

1544 में अजमेर और जोधपुर के बीच सेमल नामक स्थान पर राजपूत और अफ़ग़ान फ़ौजों के बीच संघर्ष हआ। राजस्थान में आगे बढ़ते हुए शेरशाह ने बहुत ही सावधानी से काम लिया। वह प्रत्येक पड़ाव पर आक-स्मिक आक्रमणों से बचने के लिए खाई खोद लेता था। यह स्पष्ट है कि राणा साँगा और बाबर के मध्य हुई भयं-कर परिणामों वाली लड़ाई के बाद राजपूतों ने भी बहुत-सी सैनिक पद्धतियों को सीख लिया था। उन्होंने दृढता से सूरक्षित शेरशाह के पड़ावों पर आक्रमण करना मंजुर नहीं किया। एक महीना इन्तजार करने के बाद मालदेव अचानक ही जोधपूर की ओर लौट गया। तत्कालीन लेखकों के अनुसार ऐसा शेरशाह की सैनिक चत्रता से ही हुआ था। उसने उस क्षेत्र के राजपूत सेनापितयों को कुछ पत्र लिखे थे ताकि मालदेव के मन में उनकी स्वामिभिक्त के प्रति सन्देह उत्पन्न हो जाए। चाल काम आई। माल-देव को अपनी ग़लती जब पता चली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ राजपूत सरदारों ने पीछे लौटने से

इन्कार कर दिया। उन्होंने 10,000 सैनिकों की छोटी-सी सेना लेकर शेरशाह की सेना के केन्द्रीय भाग पर आक्रमण कर दिया और उसमें भगदड़ मचा दी। लेकिन शेरशाह शान्त रहा। जल्दी ही बेहतर अफ़ग़ान तोपख़ाने ने राजपूतों के आक्रमण को रोक दिया। राजपूत घर गए लेकिन आखिरी दम तक लड़ते रहे। उनके साथ बहुत-से अफ़ग़ान सैनिक भी मारे गये।

सेमल की लड़ाई ने राजस्थान के भाग्य की कुंजी घुमा दी। इसके बाद शेरणाह ने अजमेर और जोधपुर पर घेरा डाल दिया और उन्हें जीत कर मालदेव को राजस्थान की ओर खदेड़ दिया। फिर वह मेवाड़ की ओर घूमा। राणा मुकाबला करने की स्थिति में नहीं था। उसने चित्तौड़ के किले की चाबियाँ शेरणाह के पास भिजवा दीं। शेरशाह ने माउंट आबू पर अपनी चौकी स्थापित कर दी।

इस प्रकार दस महीने की छोटी-सी अवधि में ही शेरशाह ने लगभग सारे राजस्थान को जीत लिया। उसका अन्तिम ग्रीभयान कार्लिजर के किले के विरुद्ध था। यह किला बहुत मजबूत था और बुन्देलखण्ड का द्वार था। घेरे के दौरान एक तोप फट गई, जिससे शेरशाह गम्भीर रूप से घायल हो गया। वह किले पर फ़तह का समाचार सुनने के बाद मौत की नींद सो गया।

शेरशाह के बाद उसका दूसरा पुत्र इस्लामशाह गद्दी पर बैठा और उसने 1553 तक राज किया। इस्लामशाह एक योग्य शासक और सेनापित था, लेकिन उसकी अधिकांश शक्ति अपने भाईयों और उसके साथ कई अफ़ग़ान सरदारों के विद्रोहों को कुचलने में खर्च हो गई। इसके और हमेशा से बने हुए मुग़लों के फिर से आक्रमण करने के खतरे के कारण इस्लामशाह अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर सका। युवावस्था में ही उसकी मृत्यु हो जाने के कारण उसके उत्तराधिकारियों में गृह-युद्ध छिड़ गया। इससे हुमायूँ को भारत के साम्राज्य को पुनः प्राप्त करने का अवसर मिल गया, जिसकी वह प्रतीक्षा कर रहा था। 1555 की दो जबरदस्त लड़ाईयों में उसने अफ़ग़ानों को पराजित कर दिया और दिल्ली तथा आगरा को फिर से जीत लिया।

सूर साम्राज्य को अनेक प्रकार से दिल्ली सल्तनत की निरन्तरता और परिणाम समझा जाना चाहिए, जबकि बाबर और हुमायूँ का आगमन एक अन्तराल है। शेरणाह के मुख्य योगदानों में से एक यह है कि उसने अपने सम्पूर्ण साम्राज्य में क़ानून और व्यवस्था को फिर से स्थापित किया। वह चोरों, डाकुओं और उन जमींदारों से सख्ती से पेण आया, जो भू-राजस्व देने से या सरकार के आदेश मानने से इन्कार करते थे। शेरज़ाह का इतिहासकार अब्बासखाँ सरवानी कहता है कि जमींदार इतना डर गये थे कि कोई उसके खिलाफ़ बिद्रोह का झंडा उठाना नहीं चाहता था, और न किसी की यह हिम्मत पड़ती थी कि अपनी जागीर से गुजरने वाले राहगीरों को परेशान करे।

शेरशाह ने व्यापार की उन्नति और आवागमन के साधनों के सुधार की ओर बहुत ध्यान दिया। शेरशाह ने प्रानी शाही सड़क, जिसे ग्रांड ट्रक रोड कहा जाता है, जो सिंध नदी से बंगाल के सोनार गाँव तक है फिर से खोला। उसने आगरा से जोधपुर और चित्तौड़ तक की सड़क का निर्माण करवाया और उसे गुजरात के बन्दरगाहों से जुड़ी सड़कों से मिलाया । उसने लाहौर से मुल्तान तक तीसरी सडक का निर्माण करवाया। मुल्तान उस समय पश्चिम और मध्य एशिया की ओर जाने वाले कारवानों का प्रारंभिक बिन्दु था। यातियों की सुविधा के लिए शेरशाह ने इन सड़कों पर प्रत्येक दो कोस (लगभग आठ किलोमीटर) पर सरायों का निर्माण करवाया। सराय में यानियों के रहने-खाने तथा सामान सुरक्षित रखने की व्यवस्था होती थी। इन सरायों में हिन्दुओं और मुसल-मानों के रहने के लिए अलग-अलग व्यवस्था होती थी। हिन्दू यातियों को भोजन और बिस्तर देने के लिए और उनके घोडों को दाना देने के लिए ब्राह्मणों की नियुक्ति होती थी। अब्बासलाँ कहता है किइन सरायों में यह नियम था कि वहाँ जो भी आता था उसे सरकार की ओर से उसके पद के अनुसार भोजन और उसके जानवरों को दाना-पानी मिलता था। इन सरायों के आसपास गाँव बसाने का प्रयत्न किया गया और कुछ जमीन सरायों का खर्च पूरा करने के लिए अलग कर दी गई। प्रत्येक सराय में एक ज्ञाहना (सुरक्षा अधिकारी) के अधीन कुछ चौकीदार होते थे।

कहा जाता है कि शेरशाह ने कुल 1700 सरायों का निर्माण करवाया। इनमें से कुछ अब भी खड़ी हैं, जिससे पता चलता है कि वे कितनी मजबूत बनायी गई थीं। उसकी सड़कों और सरायों को 'साम्राज्य की धमिनयाँ' कहा जाता है। उनसे देश में व्यापार की उन्नित में सहायता मिली। बहुत-सी सरायों के आसपास कस्बे बन गये, जहाँ किसान अपनी उपज बेचने के लिए आते थे। सरायों को डाक-चौकियों के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। डाक-चौकियों की व्यवस्था के विषय में एक पूर्वअध्याय में चर्चा की जा चुकी है। इनके माध्यम से शेरशाह को विशाल साम्राज्य की घटनाओं की जानकारी मिलती रहती थी।

शेरशाह ने अपने गवर्नरों और आमिलों को इस बात का आदेश दिया कि वे लोगों को यान्नियों और व्यापारियों से अच्छा व्यवहार करने और उन्हें किसी भी तरह की हानि न पहेँचाने के लिए विवश करें। अगर किसी व्या-पारी की मृत्यु हो जाती थी, तो उसके सामान को लावारिस मान कर जब्त नहीं किया जा सकता था। शैरशाह ने उन्हें शेख निजामी का सूत्र दिया था कि "यदि तुम्हारे देश में किसी व्यापारी की मृत्यू होती है, तो उसकी सम्पत्ति को हाथ लगाना विश्वासघात होगा।" किसी व्यापारी को यदि मार्ग में कोई नुक़सान होता था, तो शेरशाह गाँव के मुखिया (मुक़इम) या जमींदार को उत्तरदायी ठहराता था। व्यापारियों के सामान चोरी हो जाने पर मुक़हम या जमींदार को चोरों या लुटेरों के अड्डों का पता बताना पड़ता था, उसमें असफल रहने पर स्वयं वह सजा भुगतनी पड़ती थी जो चोरों या लुटेरों को मिल सकती थी। मार्गी पर हत्या की वारदात हो जाने पर भी यही क़ानून लागू होता था। अपराधी के स्थान पर निरपराध को उत्तरदायी ठहराना बर्बर कानून अवश्य था, लेकिन लगता है कि इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा। अब्बास सरवानी की चित्रमय भाषा में "एक जर्जर बूढी औरत भी अपने सिर पर जेवरात की टोकरी रख कर याता पर जा सकती थी, और शेरशाह की सजा के डर के कारण कोई चोर या लुटेरा उसके नजदीक नहीं जा सकता था।"

कोरशाह के मुद्रा सुधारों से भी व्यापार और शिल्पों की उन्नित में सहायता मिली। उसने खोट मिले मिश्रित धातुओं के सिक्कों के स्थान पर सोने, जाँदी और ताँवे के बढ़िया मानक सिक्के ढलवाये। उसका चाँदी का रुपया इतना प्रमाणिक था कि वह सताब्दियों बाद तक मानक सिक्के के रूप में प्रचलित रहा। सानक वाटों और मापों को सम्पूर्ण साम्राज्य में लागू करने का उसका प्रयत्न भी व्यापार में बहुत सहायक सिद्ध हुआ।

क्षेत्रणाह ने सस्तनतकाल से चली आ रही प्रशासकीय इकाईयों में कोई परिवर्तन नहीं किया। परगना के अन्तर्गत कुछ गाँव होते थे। परगना एक शिकदार के अधीन होता था। शिकदार का काम कानून और व्यवस्था तथा सामान्य प्रशासन का कार्य देखना था एवं मुंशिक या आमिल भी उसके अधीन होता था, जो शू-राजस्व इकट्ठा करता था। लेखा फ़ारसी तथा स्थानीय भाषाओं दोनों में रखा जाता था। परगना के ऊपर धिक अथवा सरकार होता था, जिसकी देखभाल शिकदार-ए-भिकदारान और मुंसिक-ए-मुंसिकान करते थे। ऐसा लगता है कि अधिकारियों के पदनाम ही नये थे, अन्यथा पूर्व कालों में भी परगना और सरकार दोनों प्रशासन की इकाइयाँ थे।

कई सरकारों को मिलाकर प्रान्त का निर्माण होता था, परन्तु शेरबाह के समय के प्रान्तीय प्रवासन की पद्धति की कोई विशेष जानकारी नहीं है। ऐसा लगता है कि प्रान्तीय गवर्नर कई क्षेत्रों में बहुत शक्तिशाली थे। बंगाल जैसे क्षेत्रों में वास्तविक अधिकार प्रजातीय-सरदारों (क़बीले के सरदारों) के पास ही होते थे और प्रान्तीय गवर्नर का उन पर ढीला-ढाला अधिकार ही होता था।

बस्तुतः शेरशाह ने सल्तनतकाल से चली आ रही केन्द्रीय प्रशासन व्यवस्था को ही वनाये रखा। परन्तु, इस विषय में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। शेरशाह वजीरों के हाथ में अधिकार देने में विश्वास नहीं रखता था। वह सुबह से देर रात तक राज्य के कार्यों में व्यस्त रहता था और कड़ा परिश्रम करता था। वह प्रजा की हालत जानने के लिए अक्सर देश का भ्रमण करता था। लेकिन कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना ही परिश्रमी क्यों न हो, भारत जैसे बृहद देश के कार्मों को अकेला नहीं संभाल सकता था। शेरशाह द्वारा प्रशासन की अति केन्द्री-कृत पद्धति अपना कर अधिकाँश अधिकार अपने हाथ में रखने की प्रवृत्ति की कमजोरियाँ उसकी मृत्यु के बाद ही उभर कर आई।

शेरशाह ने भू-राजस्व प्रणाली, सेना और न्याय पर बहुत ध्यान दिया । अपने पिता की जागीर का काम अनेक वर्षों तक संभालने और फिर बिहार के शासन की देख- भाल करने के कारण शेरशाह भू-राजस्व प्रणाली के प्रत्येक स्तर के कार्य से भली-भाँति परिचित था। कुछ योग्य प्रशा-सकों की मदद से उसने सारी प्रणाली को ठीक किया। उपज की माला का अनुमान नहीं लगाया जाता था, न ही उपज को खेतों या खलिहानों में हिस्सों में बाँटा जाता था। दरों की एक प्रणाली (जिसे राय कहा जाता था) निकाली गई, जिसके अन्तर्गत अलग-अलग किस्मी पर राज्य के भाग की दर अलग-अलग होती थी। उसके बाद अलग-अलग क्षेत्रों में बाजार-भावों के अनुसार उस भाग की क़ीमत तय की जाती थी। राज्य का भाग एक-तिहाई होता था। भूमि को भी उत्तम, मध्यम और निम्न कोटियों में बाँटा जाता था। उनकी औसत उपज का हिसाब लगा कर उसका एक तिहाई भाग राजस्व के रूप में लिया जाता था। यद्यपि वह राज्य कर का भगतान नक़दी में चाहता था परन्तु यह किसानों पर निर्भर करता था कि वे कर नक़द दें या अनाज के रूप में।

इस प्रकार बोआई करने के बाद किसान को यह पता चल जाता था कि उसे कितना कर देना है। बोआई का क्षेत्रफल, फ़सल की क़िस्म और किसान द्वारा देय कर एक पट्टे पर लिख लिया जाता था और किसान को उसकी सूचना दे दी जाती थी। किसी को किसान से उससे अधिक लेने का अधिकार नहीं था। नाप-जोख करने वाले दलों के सदस्यों का पारिश्रमिक भी निर्धारित होता था। अकाल जैसी प्राकृतिक विपदाओं का मुक़ाबला करने के लिए प्रति वीघा ढाई सेर अनाज अतिरिक्त कर के रूप में

शेरशाह किसानों के कल्याण का बहुत ख्याल रखता था। वह कहा करता था कि "किसान निदोंष है, वे अधि-कारियों के आगे झुक जाते हैं, और अगर मैं उन पर जुल्म करूँ तो वे अपने गाँव छोड़ कर चले जायेंगे, देश बर्बाद और वीरान हो जायेगा और दोबारा समृद्ध होने के लिए उसे बहुत लम्बा वक्त लगेगा।" उस काल में खेती योग्य वहुत भूमि उपलब्ध थी और जुल्म होने पर किसानों द्वारा गाँव छोड़ कर चले जाना एक वहुत बड़ा खतरा था और इस स्थिति के कारण ही शासकों द्वारा किसानों का शोषण करने पर एक अक्ष रहता था।

शेरशाह ने अपने विशाल साम्राज्य की सुरक्षा के लिए एक मजबूत सेना तैयार की। उसने जातीय मुखियाओं के नेतृत्व में राज्य की सेवा में निश्चित माता में सैनिक उपलब्ध कराने की पद्धित को समाप्त कर दिया और चरित-पुष्टि के आधार पर सैनिकों की सीधी भर्ती शुरू कर दी। हर सैनिक का खाता (चेहरा) दर्ज होता था, उसके घोड़े पर शाही निशान लगा दिया जाता था ताकि घटिया नस्ल के घोड़े से उसे बदला न जा सके। सम्भवतः घोड़ों को दाग्रने की परम्परा शेरशाह ने अलाउद्दीन खलजी से अपनायी जिसने सैनिक-सुधारों के अन्तर्गत इस विधि को शुरू किया था। शेरशाह की अपनी सेना में 1,50,000 पैदल सिपाही, 25,000 घुड़ सवार जो धनुषों से लैस होते थे, 5,000 हाथी और एक तोपखाना था। उसने साम्राज्य के विभिन्न भागों में छावनियाँ बनवायों और प्रत्येक में एक मजबूत टुकड़ी को तैनात किया।

शेरशाह न्याय पर बहुत बल देता था। वह कहा करता था कि 'न्याय सबसे बढ़िया धार्मिक कार्य है, और इसे काफ़िरों और मुसलमानों दोनों के राजा समान रूप से स्वीकार करते हैं।" वह जुल्म करने वालों को कभी क्षमा नहीं करता था चाहे वे बड़े सरदार या अपनी जाति के लोग या निकट सम्बन्धी ही क्यों न हों। क़ानूनी व्यवस्था के लिए विभिन्न स्थानों पर क़ाज़ियों की नियुक्ति की जाती थी, लेकिन पहले की भाँति, गाँव पंचायतें और ज़र्मीदार भी स्थानीय स्तर पर दीवानी और फ़ौजदारी मुक़दमों की सुनवायी करते थे।

न्याय प्रदान करने के लिए शेरशाह के पुत्र और उत्तरा-धिकारी इस्लामशाह ने एक ओर बड़ा क़दम उठाया। इस्लामशाह ने क़ानून को लिखित रूप देकर इस्लामी फ़ानून की व्याख्याओं के लिए कुछ विशेष व्यक्तियों पर निर्भर रहने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया। इस्लामशाह ने सरदारों के अधिकारों और विशेषाधिकारों को भी कम करने का प्रयास किया, और उसने सैनिकों को नक़द वेतन देने की परम्परा भी प्रारम्भ की। लेकिन उसकी मृत्यु के साथ ही उसकी अधिकांश व्यवस्थाएँ भी समाप्त हो गईं।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि शेरशाह का व्यक्तित्व असाधारण था। उस ने पाँच साल के शासन की छोटी-सी अविध में प्रशासन की सुदृढ़ प्रणाली स्थापित की। वह महान भवन-निर्माता भी था। सेसराम स्थित शेरशाह का मकबरा, जो उसने अपने जीवन-काल में निर्मित करवाया था, स्थापत्य-कला का एक शानदार नमूना माना जाता है। इसे पूर्वकालीन स्थापत्य शैली और बाद में विकसित स्थापत्य शैली के प्रारंभिक बिन्दु का मिश्रण माना जाता है।

भोरपाह ने दिल्ली के निकट यमुना के किनारे पर एक नया गहर भी बनवाया। इसमें से अब केवल पुराना किला और उसके अन्दर बनी एक सुन्दर मस्जिद ही दोप है।

ग्रेरशाह विद्वानों को संरक्षण भी देता था। मिलक मुहम्मद जायसी के 'पद्मावत' जैसी हिन्दी की कुछ श्रेष्ठ रचनाएँ उसी के शासनकाल में लिखी गई।

शेरणाह में धार्मिक मदान्धता नहीं थी। उसकी सामाजिक और आर्थिक नीतियाँ इसका प्रमाण है। शेर- शाह और उसका पुत इस्लामशाह में से कोई भी उत्माओं पर निर्भर नहीं रहता था, यद्यपि वे उनका बहुत आदर करते थे। कभी-कभी राजनीतिक कार्यों को न्यायसंगत ठहराने के लिए धार्मिक नारे दिये जाते थे। शपथ पर विश्वास करके मालवा के रायसेन के किले से वाहर आने पर पूरनमल और उनके साथियों का धोखे से वध, इसका एक उदाहरण है। उत्माओं ने यह स्पष्टीकरण दिया कि काफिरों के साथ विश्वास बनाये रखना जरूरी नहीं है, और कहा कि पूरनमल ने मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों पर जुल्म किया था। लेकिन शेरणाह ने कोई नथी उदार नीति नहीं शुरू की। हिन्दुओं से जिज्ञया लिया जाता रहा और उसके सरदारों में लगभग सभी अक्षगान थे।

इस प्रकार सूरों के अधीन राज्य रक्त और जाति पर आधारित अफग़ान संस्था ही रहा। अकबर के उदय के बाद ही इसमें मूलभूत परिवर्तन हुए।

#### प्रश्न-अभ्यास

- 1. तैमूर की मृत्यु और बाबर के काबुल पर आधिपत्य क़ायम करने के बीच के काल में मध्य एशिया में हुई राजनीतिक गतिविधियों का वर्णन कीजिए।
- 2. पानीपत की लड़ाई (1526) के महत्व का विवेचन की जिए।
- 3. हुमायूँ और शेरशाह के बीच संघर्ष का वर्णन कीजिए और हुमायूँ की असफलता के कारणों पर प्रकाश डालिए।
- 4. शेरशाह के प्रशासनिक सुधारों का वर्णन कीजिए। उसने वाणिज्य और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए ?

## मुग्ल-साम्प्राज्य का स्थिरीकरण

#### अकबर का युग

राणा ने साहस करके उसे सहारा और सहायता दी। अमरकोट में ही 1542 में मुगलों में महानतम शासक अकबर को जन्म हुया। जब हुमायूँ ईरान की और भागा तो उसके बच्चे अकबर को उसके चाचा कामरान ने पकड़ लिया। उसने बच्चे का भली-भाँति पालन-पोषण किया। क्रन्धार पर हुमायूँ का फिर से अधिकार हो जाने पर अकबर फिर अपने माता-पिता से मिला। हुमायूँ की मृत्यु के समय अकबर पंजाब में कलानौर में था, और अफ़ग़ान द्रोहियों से निपटने में व्यस्थ था। 1556 में कलानौर में ही अकबर की ताजपोशी हुई। उस समय वह तेरह वर्ष और चार महीने का था।

अकबर को कठिन परिस्थितियाँ विरासत में मिलीं। आगरा के पार अफ़ग़ान अभी भी सबल थे और हेमू के नेतृत्व में अन्तिम लड़ाई की तैयारी कर रहे थे। काबुल पर आफ़मण करके घरा डाला जा चुका था। पराजित अफ़ग़ान सरदार सिकन्दर सूर शिवालिक की पहाड़ियों में घूम रहा था। लेकिन अकबर के उस्ताद और हुमायूँ के स्वामिभक्त और योग्य अधिकारी बैरमखाँ ने परिस्थिति का कुशलता से सामना किया। वह खान-ए-खानाँ की उपाधि धारण करके राज्य का वकील बन गया और उसने

मुग़ल सेनाओं का पुनर्गठन किया। हेमू की ओर से खतरे को सबसे गम्भीर समझा गया। उस समय चुनार से लेकर बंगाल की सीमा तक का प्रदेश शेरशाह के एक मतीजे आदिलशाह के शासन में था। हेमू ने अपना जीवन इस्लामशाह के राज्यकाल में बाजारों के अधीक्षक के रूप में शुरू किया था और आदिलशाह के काल में उसने यकायक उन्नित की थी। उसने बाईस लड़ाईयों में से एक भी नहीं हारी थी। आदिलशाह ने उसे विक्रमजीत की उपाधि प्रदान करके वजीर नियुक्त कर लिया था। उसने उसे मुग़लों को खदेड़ने का उत्तरदायित्व सौंप दिया। हेमू ने आगरा पर अधिकार कर लिया और 50,000 पुड़ सवार, 500 हाथी और विशाल तोपखाना लेकर दिल्ली की ओर चढ़ दौड़ा।

एक संघर्षपूर्ण लड़ाई में हेमू ने मुग़लों को पराजित कर दिया और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। लेकिन परिस्थिति का सामना करने के लिए बैरमखाँ ने साहस-पूर्ण कदम उठाये। उसके इस साहसिक कदम से मुग़ल सेना में नयी शक्ति का संचार हुआ और उसने हेमू को अपनी स्थिति मज़बूत करने का अवसर दिए बिना दिल्ली पर चढ़ाई कर दी। हेमू के नेतृत्व में अफ़ग़ान फ़ौज और मुग़लों के बीच पानीपत के मैदान में एक बार फिर लड़ाई

हुई (5 नवम्बर 1556)। मुग़लों की एक दुकड़ी ने हेमू के तोपखाने पर पहले अधिकार कर लिया लेकिन पलड़ा हेमू का ही भारी था। लेकिन तभी एक तीर हेमू की गर्दन में लगा और वह बेहोश हो गया। नेतृत्वहीन अफ़ग़ान सेना पराजित हो गई। हेमू को पकड़ कर मार डाला गया। इस प्रकार अकबर को साम्राज्य पुनः लड़ कर लेना पड़ा।

#### प्रारम्भिक दौर-सरदारों के साथ संघर्ष (1556-67)

वैरमखाँ लगभग चार वर्ष तक साम्राज्य का सरमाना रहा। इस दौरान उसने सरदारों को क़ाबू में रखा। काबुल पर ख़तरा टल गया था और साम्राज्य की सीमा का विस्तार काबुल से पूर्व में स्थित जौनपुर तक ग्रौर पश्चिम में अजमेर तक हो गया था। ग्वालियर पर भी अधिकार कर लिया गया था और रणथम्भोर और मालवा को जीतने का भी भरसक प्रयास किया गया।

इधर अकबर भी परिपक्य हो रहा था। बैरमखाँ ने बहुत से प्रभावशाली व्यक्तियों को नाराज कर दिया था। उन्होंने शिकायत की कि बैरमखाँ शिया है और वह अपने समर्थकों और शियाओं को उच्च पदों पर नियुक्त कर रहा है तथा पुराने सरदारों की अवहेलना कर रहा है। ये दोषारोपण अपने आप में बहुत गम्भीर नहीं थे लेकिन बैरमखाँ बहुत उद्धत हो गया था और इस बात को भूल रहा था कि अकबर बड़ा हो रहा था। छोटी-छोटी बातों पर दोनों में मतभेद हो गया और अकबर को यह अनुभव हुआ कि लम्बे समय तक राज्य कार्य किसी दूसरे के हाथ में नहीं सींपा जा सकता।

अकबर ने बहुत होशियारी से काम लिया। वह शिकार के बहाने आगरा से निकला और दिल्ली पहुँच गया। दिल्ली से उसने बैरमखाँ को अपदस्थ करते हुए एक फ़रमान जारी किया और सब सरदारों को व्यक्तिगत रूप से अपने सामने हाजिर होने का आदेश दिया। बैरमखाँ ने जब यह महसूस किया कि अकबर सारे अधिकार अपने हाथ में लेना चाहता है, वह इसके लिये तैयार था। लेकिन उसके विरोधी उसे नष्ट करने पर तुले हुए थे। उन्होंने उसे इतना ज़लील किया कि वह विद्रोह करने पर उतारू हो गया। इस विद्रोह के कारण साम्राज्य में छः

महीने तक अव्यवस्थां रही । अन्ततः बैरमखाँ समर्पण करने पर विवश हो गया। अकबर ने विनम्रता से उसका स्वागत किया और उसके सामने दो विकल्प रखे कि या तो वह उसके दरबार में कार्य करता रहे या मक्का चला जाये । बैरमखाँ ने मक्का चले जाना बेहतर समझा लेकिन रास्ते में अहमदाबाद के निकट पाटन में एक अफ़ग़ान ने व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण उसकी हत्या कर दी। बैरमखाँ की पटनी और छोटे बच्चे को अकबर के पास लाया गया। अकवर ने बैरम की विधवा के साथ जो उसकी रिश्ते में चचेरी बहुन लगती थी, विवाह कर लिया और बच्चे को वेटे की तरह पाला। यह बच्चा बाद में अब्दुर रहीम खान-ए-खानाँ के नाम से प्रसिद्ध हुआ और साम्राज्य के महत्वपूर्ण पद और सैनिक पद भी उसके पास रहे। बैरमखाँ के साथ अकबर के चरित्र की कुछ विलक्षणताएँ स्पष्ट होती हैं। एक बार रास्ता निर्धारित कर लेने पर वह झकता नहीं था लेकिन किसी प्रतिद्वन्दी के समर्पण कर देने पर वह उसके प्रति बहत अधिक दयालू भी हो उठता

बरमखाँ के विद्रोह के दौरान सरदारों में बहुत से व्यक्ति और दल राजनीतिक रूप से सिक्रय हो गये थे। इनमें अकबर की धाय माँ महम अनगा और उसके सम्बन्धी भी थे। यद्यपि महम अनगा ने शीघ्र ही सन्यास ले लिया परन्त् उसका पुत्र आधमखाँ एक महत्वाकांक्षी नौजवान था। उसे मालवा के विरुद्ध एक अभियान का सेनापति बनाकर भेजा गया था। लेकिन जब उसे अपदस्थ कर दिया गया तो उसने वजीर के पद की माँग की और जब उसकी माँग स्वीकार नहीं की गई तो उसने कार्यवाहक वज़ीर को छुरा घौंप दिया। इससे अकवर बहुत कोधित हुआ और आधमखाँ को किले की दीवार से फिकवा देने का आदेश दे दिया। इस प्रकार आधमखाँ 1561 में मर गया। परन्तु अकबर को सम्पूर्ण अधिकार स्थापित करने में बहुत वर्ष लगे। उजुबेकों ने सरदारों में एक अपना शक्तिशाली दल बना लिया था। उनके पास पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और मालवा में महत्वपूर्ण पद थे। यद्यपि उन्होंने उन क्षेत्रों में शक्तिशाली अफ़ग़ान दलों को दबाये रखकर साम्राज्य की बहुत सेवा की परन्तू वे बहुत उद्धत हो गये थे और तरुण शासक की हकमउदूली करने लगे थे। 1561 और 1567 के बीच उन्होंने कई बार विद्रोह किये जिससे विवण होकर अकवर को उनके विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करनी पड़ी। प्रत्येक बार ग्रक्वर ने उन्हें क्षमा कर दिया लेकिन जब 1565 में उन्होंने फिर विद्रोह किया तो अकवर इतना उत्तेजित हुआ कि उसने निर्णय किया कि जब तक वह उन्हें मिटा नहीं देगा तब तक जौनपुर को राजधानी बनाये रखेगा। इसी बीच मिर्जाओं के विद्रोह ने अकवर को उलझा लिया। मिर्जा अकवर के सम्बन्धी थे और तैमूरवंशी थे। इन्होंने आधुनिक उत्तर प्रदेश के पश्चिम में पड़ने वाले क्षेत्रों में गड़बड़ मचाई। अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हकीम ने काबुल पर अधिकार करके पंजाब की ओर कूच किया और लाहीर पर घेरा डाल विद्या। लेकिन उजवेक विद्रोहियों ने अकवर को औपचारिक रूप से अपना शासक स्वीकार कर लिया।

हेमूँ के दिल्ली पर अधिकार करने के बाद अकबर के सामने यह सबसे गम्भीर संकट था। परन्तु धकबर की कुत्रालता और भाग्य ने उसे विजय दिलायी। वह जौनपुर से लाहौर की ओर बढ़ा जिससे मिर्जा हकीम पीछे हटने पर विवश हो गया। इस बीच मिर्जाओं के विद्रोह को कुचल दिया गया और वे मालवा और गुजरात की ओर भाग गये। अकबर लाहौर से जौनपुर लौटा। वर्षा ऋतु में इलाहाबाद के निकट यमुना पार करके उसने उजुवेक सरदारों के नेतृत्व में विद्रोह करने वालों को आयच्य चिकत कर दिया और उन्हें पूरी तरह पराजित किया (1567)। उजुवेक नेता लड़ाई में मारे गये और इस प्रकार यह लम्बा विद्रोह समाप्त हुआ। उन सरदारों सहित जो स्वतन्त्रता का सपना देख रहे थे, सभी विद्रोही सरदार पस्त पड़ गये। अब अकबर अपने साम्राज्य के विस्तार की ओर ध्यान देने के लिये मुक्त था।

#### साम्राज्य का प्रारम्भिक विस्तार (1:67-76)

वैरमखाँ के संरक्षण में साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार हुआ था। अजमेर के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण विजय थी: मालवा और गढ़-कटंगा। उस समय मालवा पर एक थुवा राजकुमार बाजबहादुर का शासन था। वह संगीत और काव्य में प्रवीण था। बाजबहादुर और सुन्दरी रूपमती की प्रेम की गाथाएँ बहुत प्रसिद्ध हैं। सुन्दर होने के साथ-साथ रूपमती संगीत और काव्य में भी सिद्धहस्त थी। बाजबहादुर के समय में माँहू संगीत का केन्द्र था।

लेकिन वाज बहादुर ने सेना की ओर कोई ध्यान नहीं दिया था। मालवा के विरुद्ध अभियान का सेनापित अकबर की धाय माँ महम अनगा का पुत आधमखाँ था। बाज बहादुर बुरी तरह पराजित हुआ (1561) और मुगलों के हाथ रूपमती सिहत बहुत कीमती सामान हाथ लगा। लेकिन रूपमती ने आधमखाँ के हरम में जाने की बजाय आत्महत्या करना उचित समझा। आधमखाँ और उसके उत्तराधिकारियों के अविवेक पूर्ण जुल्मों के कारण मुग़लों के विरुद्ध वहाँ प्रतिक्रिया हुई, जिससे वाजबहादुर को पुन: राज्य प्राप्त करने का अवसर मिला।

वैरमखाँ के विद्रोह से निपटने के पण्चात् अकवर ने मालवा के विरुद्ध एक और अभियान छेड़ा। बाजबहादुर को वहाँ से भागना पड़ा। उसने कुछ समय के लिए मेवाड़ के राणा के पास गरण ली। एक के वाद दूसरे इलाक़े में भटकने के वाद वाजवहादुर अकवर के दरबार में पहुँचा और उसे मनसबदार बना दिया गया। कालांतर में वह दो हजारी के मनसब (पद) तक बढ़ा। परम्परा के अनुसार रूपमती की समाधि के निकट उज्जैन में उसकी भी समाधि बनाई गई थी। इस प्रकार मालवा का विस्तृत क्षेत्र मुग़लों के शासन में आ गया।

इसी समय के लगभग मुग़ल सेनाओं ने गढ़-कटंगा पर विजय प्राप्त की। गढ़-कटंगा के राज्य में नर्मदा घाटी और आधुनिक मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाक़े सिम्मलित थे। इस राज्य की स्थापना पन्द्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में अमन दास ने की थी।

श्रमन दास ने रायसेन को जीतने में गुजरात के बहा-दुरशाह की सहायता की थी और उसे उससे 'संग्राम शाह' की उपाधि प्राप्त हुई थी।

गढ़-कटंगा में कुछ गोंड और राजपूत रियासतें भी थीं।
यह गौडों द्वारा स्थापित सक्तिशाली राज्य था। कहा जाता
है कि राजा के सेनापितत्व में 20,000 पैदल सिपाही, एक
बड़ी संख्या घुड़सवारों की और 1,000 हाथी थे। लेकिन
इन संख्याओं की विश्वसनीयता का कोई प्रमाण नहीं है।
संग्रामशाह ने अपने एक पुत्र की शादी महोवा के चंदेल
शासक की राजकुमारी से करके अपनी स्थिति और सुदृढ़
कर ली थी। यह राजकुमारी, जो दुर्गावती के नाम से
प्रसिद्ध है, शीघ्र ही विधवा हो गई, लेकिन उसने अपने
अव्यस्क पुत्र को गई। पर बिठलाया और बड़े साहस

श्रीर कुशलता से राज्य किया । वह एक कुशल बंदूकची और तीर-अन्दाज थी। वह शिकार की शौक़ीन थी। एक तत्कालीन लेखक के अनुसार उसे जब भी आस-पास किसी बाघ के दिखाई देने की सूचना मिलती थी, वह उसका शिकार किए बिना जल भी ग्रहण नहीं करती थी। उसने आसपास के राज्यों से कई लड़ाईयाँ सफलतापूर्वक लड़ीं। बाजबहादूर से भी उसका युद्ध हुआ। सीमा प्रान्तों के ये संघर्ष मालवा पर मुगलों का अधिकार हो जाने के बाद भी होते रहे । इसी बीच दुर्गावती के सौन्दर्य तथा वहाँ अतुल वन राशि होने की कथाएँ इलाहाबाद के मुग़ल गवर्नर आसफ़लाँ तक पहुँचीं। आसफ़लाँ 10,000 सिपाहियों की लेकर बुन्देलखण्ड की ओर से बढ़ा। गढ़ के कुछ अर्छ -स्वतन्त्र शासकों ने गोंड का जुआ कंधों से उतार फ़र्किने का यह अच्छा अवसर देखा । अतः रानी के पास बहुत कम फ़ौज रह गई। जरूमी होने पर भी, वह वीरतापूर्वक लड़ती रही । फिर यह देखकर कि पराजय अवश्यंभावी है और उसे बन्दी बनाया जा सकता है, उसने छुरा मार कर आत्महत्या कर ली । आसफ़खाँ ने तब आधुनिक जबलपुर के पास स्थित उसकी राजधानी चौरागढ़ पर हल्ला बोल दिया। अबुल-फ़ज़ल कहता है कि "इतने हीरे-जवाहरात, सोना, चाँदी और अन्य वस्तुए हाथ लगी कि उनके अंश का भी हिसाब लगा पाना मुक्किल है। उस भारी लूट में से आसफ़खाँ ने केवल 200 हाथी दरबार में भेज दिए और शेष अपने पास रख लिया।" रानी की एक छोटी बहन कमलदेवी भी दरबार में भेज दी गई।

जब अकबर ने उज्बेक सरदारों के विद्रोह का सामना किया, तो उसने आसफ़ खाँ को अनिधकृत रूप से अपने पास रखे लूट के माल को लौटाने को विवश किया। अकबर ने गढ़-कटंगा विक्रमशाह के छोटे पुत्र चन्द्रशाह को लौटा दिया, लेकिन मालवा में पड़ने वाले दस किलों को अपने पास रख लिया।

अगले दस वर्षों में अकबर ने राजस्थान का अधिकांश भाग अपने साम्राज्य में शामिल किया तथा गुजरात और बंगाल को जीता। राजपूत रियासतों के विरुद्ध अभियान में एक महत्वपूर्ण कदम चितौड़ का घेरा था। यह दृढ़ किला, जिसके इतिहास में अनेक घेरे उस पर पड़ चुके थे, मध्य राजस्थान का प्रवेश-द्वार समझा जाता था। यह आगरा से गुजरात जाने का सबसे छोटा मार्गथा। इससे भी अधिक

इसे राजपूती संघर्ष का प्रतीक माना जाता था। अकवर ने यह अनुभव किया कि बिना चित्तौड़ जीते, ग्रन्य राजपूत रियासतें उसका प्रभूत्व स्वीकार नहीं करेंगी। छ: महीने के घेरे के बाद चित्तौड़ की पराजय हुई। सामन्तों की सलाह से प्रसिद्ध योद्धाओं जयमल और पट्टा को किले का भार सौंपा गया था। राजा उदयसिंह जंगलों में छिप गया। आस-पास के इलाक़ों के बहुत-से किसानों ने क़िले में शरण ले ली थी। उन्होंने भी क़िले की सुरक्षा में काफ़ी योगदान दिया। जब मुनलों ने किले में प्रवेश किया, तो इन किसानों और अनेक योद्धाओं का क़त्ल कर दिया गया। यह पहला और अन्तिम अवसर था जब कि अकबर ने ऐसा क़रलेआम करवाया। राजपूत योद्धाओं ने मरने से पूर्व यथा-सम्भव मुकाबला किया। जयमल और पट्टा की वीरता को देखते हुए अकबर ने आगरा के किले के मुख्य द्वार के बाहर हाथी पर सवार इन वीरों की प्रतिमाएँ स्थापित करवाने का आदेश दिया।

चित्तौड़ के बाद राजस्थान के सबसे शक्तिशाली किले रणथम्मौर का पतन हुआ। जोधपुर पहले ही जीता जा चुका था। इन विषयों के परिणामस्वरूप बीकानेर और जैसलमेर सहित अनेक राजपूत रियासतों ने अकबर के आगे समर्पण कर दिया। केवल मेवाड़ ही संघर्ष करता रहा।

बहादुरशाह की मृत्यु के पश्चात् से गुजरात की स्थिति बहुत खराब थी। अपनी उपजाऊ भूमि, उन्नत शिल्प और बाहरी दुनिया के साथ आयात-निर्यात व्यापार का केन्द्र होने के कारण गुजरात महत्वपूर्ण बन चुका था। अकबर ने यह कह कर उस पर अपना अधिकार जमाया कि हुमायूँ उस पर कुछ समय तक राज्य कर चुका था। एक और कारण दिल्ली के निकट मिज़िओं का विद्रोह में असफल होकर गुजरात में वारण लेना था। अकबर इस बात के लिए तैयार नहीं था कि गुजरात जैसा समृद्ध प्रदेश मुक़ाबले की शक्ति बन जाये। 1572 में अकबर अजमेर के रास्ते से अहमदाबाद की ओर बढ़ा। अहमदा-बाद ने बिना लड़े समर्पण कर दिया। अकबर ने फिर मिर्जाओं की ओर ध्यान दिया, जिन्होंने भड़ौच, बड़ौदा और सूरत पर अधिकार किया हुआ था। खम्बात में अकबर ने पहली बार समुद्र के दर्शन किए और नाव में सैर की। पूर्तगाली व्यापारियों के एक दल ने पहली बार अकबर से

आकर भेंट की। इस समय पुर्तगालियों का भारतीय समुद्रों पर पूर्ण अधिकार था और उनकी आकांक्षा भारत में साम्राज्य स्थापित करने की थी। अकबर की गुजरात-विजय से उनकी आशाओं पर तुषारपात हो गया।

जब अकबर की सेनाओं ने सूरत पर घेरा डाला हुआ था, तभी अकबर ने राजा मानसिंह और आम्बेर के भग-वानदास सिंहत 200 सैनिकों की छोटी-सी टुकड़ी लेकर माही नदी को पार किया और मिर्जाओं पर आक्रमण कर दिया। कुछ समय के लिए अकबर का जीवन खतरे में पड़ गया, लेकिन उसके आक्रमण की प्रचण्डता से मिर्जाओं के पैर उखड़ गये। परन्तु, जैसे ही अकबर गुजरात से लौटा, वहाँ विद्रोह फूट पड़ा। यह सुनकर अकबर लौट पड़ा। उसने ऊँटों, घोड़ों और गाड़ियों में याना करते हुए नौ दिन में सारा राजस्थान पार किया और ग्यारहवें दिन अहमदाबाद पहुँच गया। यह याना सामान्यतः छः सप्ताहों में पूर्ण हो सकती थी। केवल 3,000 सिपाही ही अकबर के साथ पहुँच पाये। इसी छोटी सी सेना की सहायता से उसने 30 000 सैनिकों की सेना को परास्त किया।

इसके पश्चात अकबर ने अपना ध्यान बंगाल की ओर लगाया। बंगाल के अफ़ग़ानों ने उड़ीसा को रौंद डाला था और उसके शासक को भी मार डाला था। लेकिन म्रालों को नाराजा होने का मौका न देने के लिए अफ़ग़ान शासक ने औपचारिक रूप से स्वयं को सुल्तान घीषित नहीं किया था, और अकबर के नाम का खुत्वा पढ़ता रहा था। अफ़ग़ानों की आन्तरिक लड़ाई और नये शासक दाऊदला द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा से अकबर को वह अवसर मिल गया, जिसकी उसे तलाश थी। अकबर अपने साथ एक मजबूत नौका-बेड़ा लेकर आगे बढ़ा। ऐसा विश्वास किया जाता था कि अफ़ग़ान सुल्तान के पास बहुत बड़ी सेना है, जिसमें 40,000 सुसन्जित घुड़सवार, 1,50,000 पैदल सैनिक, कई हज़ार बन्द्रक़ें और हाथी तथा युद्धक-नावों का विशाल बेड़ा था। यदि अकबर सावधानी से काम न लेता और अफ़ग़ानों के पास बेहतर नेता होता, तो हो सकता है हमायूँ और शेरशाह की कहानी की ही पुनरावृत्ति होती । अकबर ने पहले पटना पर अधिकार किया और इस प्रकार बिहार में मुगुलों के लिए संचार के साधनों को सुरक्षित कर लिया। उसके बाद उसने एक अनुभवी अधिकारी खान-ए-खानाँ मूनीमखाँ को अभियान का नेता बनाया और स्वयं आगरा लौट गया। मुग़ल सेनाओं ने बंगाल पर आक्रमण किया और काफ़ी संघर्ष के बाद दाऊदखाँ को शान्ति की सन्धि के लिए विवश कर दिया। उसने शीघ ही दुवारा विद्रोह किया। यद्यपि बिहार और बंगाल में मुग़लों की स्थिति अभी कमज़ोर थी, तथापि उनकी सेनाएँ अधिक संगठित और बेहतर नेतृत्व वाली थीं। 1576 में विहार में एक तगड़ी लड़ाई में दाऊदखाँ पराजित हुआ और उसे उसी समय मार डाला गया।

इस प्रकार उत्तर भारत से अन्तिम अफ़ग़ान शासन का पतन हुआ। इसी के साथ अकबर के साम्राज्य विस्तार का पहला दौर भी समाप्त हुआ।

#### प्रशासन

गुजरात विजय के बाद के दशक में अकबर को साम्राज्य के प्रशासनिक मामलों की ओर ध्यान देने का समय मिला। शेरशाह द्वारा स्थापित पद्धिति में इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद गड़बड़ हो गई थी। इसलिए अकबर को नये सिरे से कार्य करना था।

अकवर के सामते सबसे बड़ी समस्या भू-राजस्व के प्रशासन की थी। शेरशाह ने ऐसी पढ़ित का प्रचलन किया था जिसमें औसत कीमतें कृषि-भूमि की नाप करके तय की जाती थीं और यह फसल की उत्पाद-औसत पर निर्धारित होती थीं। अकबर ने शेरणाह की पढ़ित को ही अपनाया। लेकिन कुछ समय बाद यह अनुभव किया गया कि बाजार-भावों को निर्धारित करने में काफ़ी समय लग जाता है, जिससे किसानों को परेणानी होती है और फिर कीमतों का निर्धारण शाही दरबार के आस-पास की कीमतों पर आधारित होता था जो अवसर ग्रामीण क्षेत्रों की कीमतों से अधिक होती थीं। इससे किसानों को अधिक अंश कर के रूप में देना पड़ता था।

अतः अकबर ने वार्षिक अनुमान की पद्धति को फिर से लागू किया। क्रान्तगो जो वंशगत भूमिधर होते थे, तथा अन्य स्थानीय अफ़सरों, जो स्थानीय परिस्थितियों से परिचित होते थे, को वास्तिवक उत्पादन, खेती की स्थिति, स्थानीय कीमतों, आदि की सूचना उपलब्ध कराने का आदेश दिया जाता था। लेकिन हर क्षेत्र के कानूनगो बेईमान थे और वे वास्तिविक उत्पादन को अकसर छिपा जाते थे। इसलिए वार्षिक अनुमान की पद्धति से भी किसानों और राज्य की परेणानियाँ कम नहीं हुई । गूज-रात से लौटने के पण्चात (1573) अकबर ने भू-राजस्व पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया । समस्त उत्तर भारत में करोडी पद के ग्रधिकारियों की नियक्ति हुई। एक करोड़ दाम (६० 2,50,000) कर के रूप में एकल करना उनका उत्तरदायित्व था । वे कानुनगो ह्वास बताये गये आँकड़ों की भी जाँच करते थे। बास्तविक उत्पादन, स्थानीय क़ीमतें, उत्पादकता, आदि पर उनकी सुचना के आधार पर, अकबर ने 1580 में दह-साला नाम की नयी प्रणाली लागु की। इस प्रणाली के अन्तर्गत अलग-अलग फसलों के पिछले दस (दह) वर्ष के उत्पादन और इसी अवधि में उनकी कीमतों का ओसत निकाला जाता था। इस औसत उपज का एक तिहाई राजस्व होता था। लेकिन राज्य की माँग नगद भगतान की होती थी। उपज से नक़दी में यह परिवर्तन दस वर्षों की क़ीमतों के औसत पर आधारित होता था। इस प्रकार बीघा में कूल उत्पादन मनों में दिया जाता था और कीमतों के औसत के आधार पर कर प्रति बीघा रुपयों में परिवर्तित कर दिया जाता था।

बाद में इस प्रणाली में और मुधार किया गया। इसके लिए न केवल स्थानीय कीमतों को आधार बनाया गया बल्कि एक ही तरह के कृषि-उत्पादन वाले परगनों को विभिन्न कर हलकों में विभाजित किया गया। इस प्रकार किसान को भू-राजस्व स्थानीय कीमत और स्थानीय उत्पादन के अनुसार देना होता था )

इस प्रणाली के कई लाभ थें। जैसे ही किसान द्वारा बोये गये खेत की लोहे के दल्लों से जुड़े बांसों द्वारा नाप लिया जाता था, किसान और राज्य दोनों को यह पता चल जाता था कि कर की राशि कितनी होगी। यदि सूखा या बाढ़ आदि के कारण फ़सल खराब हो जाती थी, तो किसान को राजस्व में छूट मिलती थी। माप और उस पर आधारित कर-निर्धारण की प्रणाली को जाब्ती-प्रणाली कहा जाता था। अकवर ने इस प्रणाली को लाहौर से इलाहाबाद और मालवा तथा गुजरात के क्षेतों में लागू किया। दह-साला-प्रणाली जाब्ती-प्रणाली का विकास थी।

अकबर के शासनकाल में कर-निर्धारण की अन्य पद्यतियाँ भी अपनायी गईं। सबसे पुरानी और सामान्यतः प्रचलित प्रणाली बटाई अथवा गृल्ला बस्त्री कहलाती थी। इस प्रणाली में गल्ले को किसानों और राज्य में निश्चित अनुपात में बाँट लिया जाता था। उत्पादन को साफ़ करने के पश्चात् या उस समय जब काटने के पश्चात् उसके गठ्ठर बाँध दिए जाते थे अथवा कटाई से पूर्व कभी भी विभाजित कर दिया जाता था। यह प्रणाली काफ़ी सीधी और आसान थी, लेकिन इसके लिए काफ़ी बड़ी संख्या में ईमानदार कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती थी, जिन्हें अनाज के पकते समय और कटाई के समय खेतों में उप-स्थित रहना पडता था।

कुछ परिस्थितियों में किसानों को ज्विती या बटाई प्रणाली चुनने की छूट होती थी। उदाहरण के लिए जब खेती नष्ट हो जाती थीं, तो किसानों को इस प्रकार की छूट दी जाती थीं। बंटाई प्रणाली के अन्तर्गत किसानों को उपज या नगदी में कर-भुगतान की छूट थीं, यद्यपि राज्य नगदी में कर लेन। बेहतर समझता था। कपास, नील, तेल-बीज, ईख जैसी उपज पर तो नगद ही कर लिया जाता था। इसीलिए इन्हें नगदी-खेती कहा जाता था।

अकबर के शासनकाल में एक तीसरी प्रणाली नसक भी काफ़ी प्रचलित थी, लेकिन इसके विषय में निश्चित जानकारी नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रणाली किसानों द्वारा पिछले वर्षों में किए गए भुगतान के आधार पर कच्चे अनुमान पर आधारित थी। इस विषय में कित-पय आधुनिक इतिहासकारों का मत है कि यह कर-निर्धारण के स्थान पर कृषि-कर का लेखा-जोखा करने की प्रणाली थी। अन्य विद्वानों का मत यह है कि यह प्रणाली खेती के निरीक्षण और पिछले अनुभयों पर आधारित अनुमित कर-निर्धारण की प्रणाली थी, जो गाँव को सामूहिक रूप से भुगतान करना होता था। कर-निर्धारण की इस कच्ची प्रणाली को कंकूत भी कहा जाता था। कर-निर्धारण की कई अन्य प्रणालियाँ भी अलग-अलग क्षेत्रों में प्रचलित रहीं।

भू-राजस्व निर्धारित करते समय बोआई की निस्तरता का भी ध्यान रखा जाता था। जिस ज़मीन पर हर साल बोआई होती थी, उसे पोलज कहा जाता था। जब उस पर बोआई नहीं होती थी, तो उसे परती कहा जाता था। परती ज़मीन की बोआई होने पर कर की पूरी दर (पोलज) देनी पड़ती थी। जब ज़मीन दो-तीन साल तक बिन बोई रहती थी, तो उसे चचार कहा जाता था,

और उससे अधिक समय तक बिन बोई रहने पर वह बंजर कहलाती थी। इस जमीन पर कर रियायती दरों पर लगाया जाता था, या उस पर पाँचवें या आँठवें साल पोलज दर लगाई जाती थी। इस प्रकार राज्य खाली पड़ी जमीन पर खेती करने को प्रोत्साहित करता था। जमीन को उपज के आधार पर वर्गीकृत भी किया जाता था, लेकिन यह कर-निर्धारण की पद्धति आदि पर भी निर्भर करता था।

अकबर खेती के विस्तार और आधार में बहुत रिच लेता था। वह आमिलों को किसानों से पितावत व्यवहार करने को कहता था। आवश्यकता पड़ने पर वह किसानों को बीज, औजारों, पशुओं आदि के लिए तकाबी ऋण भी देता था। इन ऋणों को आसान किश्तों में वापस लिया जाता था। यह किसानों को अधिक से अधिक जमीन पर जुताई करने और घटिया फसलों के स्थान पर बढ़िया फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु किया जाता था। इसके लिए उस क्षेत्र के जमींदारों को भी सहायता करने के लिए कहा जाता था। जमींदारों को भी सहायता करने के लिए कहा जाता था। जमींदारों को पैदावार का कुछ अंश स्वयं लेने का वंशगत अधिकार प्राप्त था। किसानों को भी जुताई-बुआई का अधिकार प्राप्त था। और वे जब तक कर देते रहते थे, उन्हें वेदखल नहीं किया जा सकता था।

दह-साला प्रणाली में दस सालों के लिए एक ही दर के कर निर्धारित नहीं किये जाते थे। यह स्थायी भी नहीं होती थी। परन्तु, फिर भी अकबर की प्रणाली कुछ परि-वर्तनों के साथ सबहवीं शताब्दी के अन्त तक मुग़ल-साम्राज्य की नीति रही। जाब्ती-प्रणाली का श्रेय राजा टोडरमल को जाता है, और इसे राजा टोडरमल का बन्दो-बस्त भी कहा जाता है। टोडरमल एक योग्य राजस्व अधिकारी था, जो पहले शेरणाह के अधीन कार्य करता था। लेकिन वह अकबर के शासनकाल के योग्य राजस्व अधिकारियों में से एक था।

अकबर बिना सुदृढ़ सेना केन तो साम्राज्य का विस्तार कर सकता था, और न ही उस पर अपना अधि-कार बनाये रख सकता था। इसके लिए ग्रकबर को अपने सैनिक-अधिकारियों और सिपाहियों को सुगठित करना था। अकबर ने इन दोनों लक्ष्यों की पूर्ति मनसबदारी प्रणाली से की। इस प्रणाली में प्रत्येक सरदार और दूसरे

अफ़सरों को एक पद (मनसब) दिया गया। निम्नतम पद 10 सिपाहियों के ऊपर था और सरदारों के लिए उच्चतम पद 5,000 सिपाहियों पर था। अकवर के शासनकाल के अन्त में इसको 7,000 सिपाहियों तक बढ़ा दिया गया था। रक्त से सम्बद्ध राजकुमारों को बड़े मनसव दिए जाते थे। इन पदों को दो वर्गी-जात और सवार में विभाजित किया गया। जात का अर्थ है व्यक्तिगत। इससे व्यक्ति का पद-स्थान तथा वेतन निर्धारित होता था। सवार का अर्थ घुड़-सवारों की संख्या, जो मनसबदार अपने अधीन रखता था। जिसव्यक्ति को अपने जात-पद के अनुपात में सवार रखने का अधिकार होता था,वह प्रथम श्रेणी में आता था, यदि सवारों की संख्या आधी या आधी से अधिक होती थी, तो वह दुसरी श्रेणी में आता था, और उससे नीचे तीसरी श्रेणी होती थी। इस प्रकार प्रत्येक पद (मनसब) में तीन श्रेणियाँ होती थीं। जो अपने पास बडी संख्या में सवार रखते थे, उन्हें जात वेतन के ऊपर दो रुपये प्रति सवारका अतिरिक्त वेतन मिलता था परन्त्र कोई भी अपने जात-पद से अधिक सवार नहीं रख सकता था। हालाँकि इस व्यव-स्था में समय-समय पर परिवर्तन होते रहे, पर जब तक साम्राज्य रहा मल संरचना यही रही।

अपने व्यक्तिगत वेतन में से ही मनसबदार को हाथी, ऊँट, खच्चर और गाड़ियाँ रखनी पड़ती थीं। ये सेना के यातायात के लिए आवश्यकथे। मुग़ल मनसबदारों को बहुत अच्छा वेतन मिलता था। सम्भवतः उनके वेतन उस समय संसार में सबसे अधिक थे। जिस मनसबदार के पास 100 जात का मनसब होता था, उसे 500 रुपये वेतन मिलता था। 1,000 जात का मनसब होने पर वेतन की राशि 4,400 रुपये होती थी, जबिक 5,000 जात का मनसब होने पर यह राशि बढ़कर 30,000 रुपये हो जाती थी। उस काल में कोई आयकर नहीं होता था। उस समय रुपये की ऋय-जित 1966 के अनुपात में 60 गुणा थी। यद्यपि मनसबदारों को अपने वेतन का आधा अग्न पशु इत्यादि रखने में और अपनी जागीर की व्यवस्था पर व्यय करना पड़ता था, फिर भी वे शानोशीकत का जीवन व्यतीत करते थे।

इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता था कि भर्ती किए जाने वाले सवार अनुभवी और कुशल हों। इस कार्य के लिए प्रत्येक सवार का खाता (चेहरा) रखा जाता था और घोड़ों पर शाही निशान लगाया जाता था। इसे दागना कहा जाता था। प्रत्येक मनसबदार को समय-समय पर अपने सैनिकों को शहनशाह द्वारा नियुक्त सिमित के सामने निरीक्षण के लिए लाना पड़ता था। घोड़ों का निरीक्षण बहुत घ्यान से किया जाता था और केवल अरबी और इराक़ी नस्ल के घोड़े ही रखे जाते थे। प्रत्येक 10 घुड़सवारों के पीछे मनसबदार को 20 घोड़े रखने पड़ते थे। इसका कारण यह था कि कूच के समय घोड़ों को आराम दिया जाता था और युद्ध के समय नयी कुमुक की आवश्यकता होती थी। एक घोड़े वाला आधा सवार समझा जाता था। जब तक 10:20 नियम का पालन किया जाता रहा, मुग़ल घुड़सेना सशक्त रही।

इस बात की भी ज्यवस्था थी कि मनसबदारों के दलों में सवार मिश्चित अर्थात् मुग़ल, पठान, हिन्दुस्तानी श्रीर राजपूत सभी जातियों के हों। इस प्रकार से अकबर ने जाति और विधिष्टतागत भावना को कमज़ोर करने का प्रयत्न किया। मुग़ल और राजपूत सरदारों को ही इस बात की अनुमति थी कि वे अपनी टुकड़ियों में केवल मुग़ल और राजपूत सवार रखें, किन्तु धीरे-धीरे मिश्चित सवारों की पद्धति सामान्य रूप से अपना ली गई।

घड़ सवारों के अतिरिक्त सेना में तीरअन्दाज, बन्दू-क़ची, खन्दक खोदने वाले भी भर्ती किए जाते थे। इनके वेतन अलग-अलग थे। एक सवार का औसत वेतन बीस रुपये प्रति मास था। ईरानी और तुर्की सवारों को कुछ अधिक वेतन मिलता था। पैदल सैनिक को तीन रुपये प्रति माह मिलते थे। सिपाहियों के वेतन को मनसबदार के व्यक्तिगत वेतन में जोड़ दिया जाता था। मनसबदार को जागीर के रूप में वेतन दिया जाता था। कभी-कभी मनसबदारों को वेतन नक़द भी दिया जाता था। अकबर जागीर-प्रथा को पसन्द नहीं करता था, किन्तु वह इसे समाप्त नहीं कर सका क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहरी थीं। क्योंकि जागीर वंशगत अधिकार नहीं होती थी और उससे उस क्षेत्र में विद्यमान अधिकारों में कोई परि-वर्तन नहीं होता था, इसलिए जागीर देने का केवल यही अर्थ था कि राज्य को देय भू-राजस्व जागीरदार को दिया ्जाता था।

श्रकबर के पास घुड़सवारों की एक बड़ी सेना थी, जो उसके अंग रक्षक का कार्य करती थी। उसके पास बहुत बड़ा अस्तबल था। उसके पास एक टुकड़ी कुलीन

षुड़सवारों की भी थी। यह टुकड़ी उन सैनिकों की थी, जो सरदारों से रक्त से सम्बन्धित थे किन्तू जिनके पास इतनी सुविधाएँ नहीं थीं कि अपनी टुकड़ी का निर्माण कर सकें, या इसमें वे लोग थे जिन्होंने अकबर को प्रभावित किया या। उन्हें आठ से दस घोड़े रखने का अधिकार था और उन्हें लगभग 800 रुपये प्रति मास वेतन भी मिलता था। वे केवल शहनशाह के प्रति उत्तरदायी थे और उनकी हाजिरी भी अलग होती थी। इन सैनिकों की तुलना मध्य-युगीन युरोप के 'नाइट्स' से की जा सकती है। अकबर को घोड़ों और हाथियों का बहुत शौक था। उसके पास एक वृहद तोपस्नाना भी था। तोपों में उसकी विशेष रुचि थी। उसने खोली जा सकने वाली तोपों का निर्माण कर-वाया, जिन्हें हाथी या ऊँट ढो सकते थे। उसके पास घेरे के समय किले की दीवारें तोडने वाली भारी तोपें भी थीं। इसमें से कुछ तो इतनी भारी थीं कि उन्हें खींचने के लिए 100 या 200 बैल और कई हाथी इस्तेमाल करने पड़ते थे। अकबर जब भी राजधानी से बाहर जाता था, एक मज्ञाबूत तोपखाना उसके साथ चलता था।

इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि अकबर की योजना नौ-सेना का संगठन करने की भी थी। मजबूत नौ-सेना का अभाव मुगल साम्राज्य की हमेशा कमजोरी रहा। यदि अकबर को समय मिला होता, तो सम्भवतः वह इस ओर भी ध्यान देता। उसने युद्ध के लिए नावों का एक बेड़ा अवश्य गठित किया था, जिसका प्रयोग उसने पूर्व की ओर किए गए अपने अभियानों में किया। इनमें से कुछ नावें 30 मीटर लम्बी थीं और 350 टन तक बोझ ढो सकती थीं।

#### प्रशासन का गठन

स्थानीय-प्रशासन में अकबर ने कोई परिवर्तन नहीं किया। परगना और सरकार की स्थित पहले जैसी रही। सरकार के मुख्य अधिकारी फौजदार और अमालगुजार होते थे। फौजदार का काम न्याय और व्यवस्था बनाए रखना होता था और अमालगुजार भू-राजस्व के निर्धारण और कर वसूल करने का कार्य करता था। साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को जागीर, खालिसा और इनाम में विभाजित किया गया था। खालिसा क्षेत्रों की आय सीधी शाही खजाने में जाती थी। इनाम क्षेत्र पर जो होता था वह

विद्वानों और पीरों आदि को दिया जाता था। जागीर सरदारों, शाही परिवार के सदस्यों और वेगमों को दी जाती थी। अमालगुजार का यह उत्तरदायित्व होता था कि प्रत्येक प्रकार की जमीन की देखभाल करे ताकि कर- निर्धारण और वसूलने के नियमों का पालन समान रूप से हो सके। केवल स्वायत्ता-प्राप्त राजाओं को यह छूट थी कि वे अपने क्षेत्र में पारंपरिक राजस्व-प्रणाली का पालन करते रहें। अकवर उन्हें भी शाही प्रणाली अपनाने के लिए उत्साहित करता था।

अकबर ने केन्द्रीय और प्रान्तीय प्रशासन के गठन की ओर बहुत ध्यान दिया। उसके केन्द्रीय शासन का ढाँचा दिल्ली सल्तनत के केन्द्रीय शासन के ढाँचे पर आधारित था, किन्तु विभिन्न विभागों के कार्यों का सावधानी से पुनर्गठन किया गया और कार्य करने के लिए बहुत स्पष्ट नियम बनाये गये। इस प्रकार अकबर ने शासन-प्रणाली को नया रूप प्रदान करके उसमें नयी जान फूँक दी।

मध्य एशियाई श्रीर तैमूरी परम्परा में बज़ीर सर्वा-धिक शक्तिशाली होता था और उसके अधीन विभिन्न विभागों के सर्वोच्च अधिकारी काम करते थे। वह प्रशासन और शासक के बीच प्रमुख सम्पर्क होता था। धीरे-धीरे सैनिक-विभाग एक अलग विभाग बन गया। न्याय-विभाग हमेशा से ही अलग होता था। इस प्रकार व्यवहार में एक सर्वशक्तिशाली वज़ीर रखने की परम्परा समाप्त हो गई थी। परन्तु वकील होने के नाते बैरमखाँ ने सर्वशक्ति-शाली वज़ीर के अधिकारों का ही उपभोग किया था।

अनबर ने केन्द्रीय प्रशासन के ढाँचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। उसने विभिन्न विभागों को अलग-अलग अधिकार दिए ताकि एक दूसरे से उनका सन्तुलन बना रहे और एक-दूसरे पर नज़र भी रहे। वकील का पद समाप्त नहीं किया गया, लेकिन उसके सब अधिकार समाप्त कर दिए गए और वह केवल सजावट का पद रह गया। यह पद समय-समय पर बड़े सरदारों को दिया जाता था, किन्तु इस पद पर काम करने वाले व्यक्ति का प्रशासन के मामलों में कोई दखल नहीं होता था। राजस्व-विभाग का प्रमुख वजीर ही होता था अक्षर वह बड़े सरदारों में से ही कोई होता था। कई सरदारों के पास वजीर से भी ऊँचे मनसब होते थे। अतः अकबर के काल में वजीर शासक का

मुख्य सलाहकार नहीं होता था, किन्तु वह राजस्व के मामलों का विशेषज्ञ होता था। इस बात पर बल देने के लिए ही अकबर 'वजीर' के स्थान पर दीवान या दीवान-ए-आला नामों का प्रयोग करता था। कभी-कभी एक साथ कई व्यक्तियों को दीवान का कार्य संयुक्त रूप से करने को कहा जाता था। दीवान समस्त आय और व्यय के प्रति उत्तरदायी होता था और खालिसा, जागीर और इनाम जमीनों का केन्द्रीय अधिकारी होता था।

सैनिक-विभाग का मुखिया मीर बिल्क्सी कहलाता था। सरदारों का प्रमुख मीर बिल्क्सी होता था, न कि दीवान इसिलिए प्रमुख सरदारों को ही यह पद दिया जाता था। मनसब के पदों की नियुक्ति और पदोन्नित आदि की सिफ़ारिश शहनशाह के पास मीर बख्शी के माध्यम से ही जाती थी। सिफ़ारिश मन्जूर हो जाने पर पुष्टि के लिए तथा पद पर नियुक्त व्यक्ति को जागीर प्रदान करने के लिए दीवान के पास नाम भेजा जाता था। पदोन्नित के लिए भी यही पद्धित अपनायी जाती थी।

साम्राज्य की गुप्तचर संस्थाओं का प्रमुख भी बख्शी होता था। साम्राज्य के प्रत्येक भाग में गुप्तचर अधिकारी (बारिद) और संदेश लेखक (वाक्तया-नवीस) नियुक्त किए जाते थे। उनकी सूचनाएँ मीर बख्शी के माध्यम से दरबार में पहुँचाई जाती थीं।

इससे यह स्पष्ट है कि दीवान और मीर बख्शी समान पदों पर थे और एक-दूसरे के पूरक थे और एक दूसरे के काम पर नज़र रखते थे।

तीसरा महत्वपूणं अधिकारी मीर सामां होता था। वह शाही परिवार के कामों को देखता था, जिसमें हरम के लिए आवश्यक भोजन-सामग्री और अन्य वस्तुओं की आपूर्ति भी सम्मिलत थी। इनमें से बहुत-सी वस्तुओं का उत्पादन शाही कारखानों में होता था। सम्राट के अत्यन्त विश्वसनीय सरदारों को ही इस पद पर नियुक्त किया जाता था। दरवार की मर्यादा का पालन कराने और शाही अंगरक्षकों का निरीक्षण भी इसी अधिकारी का उत्तरदायित्व था।

चौथा महात्वपूर्ण विभाग न्याय-विभाग था, जिसका प्रमुख अधिकारी प्रधान काजी होता था। इस पद को कभी-कभी मुख्य सदर के पद के साथ मिला दिया जाता था। सदर सब कल्याण संस्थाओं और धार्मिक संस्थाओं की देखभाल करता था। इस पद के साथ बहुत से अधिकार जुड़े होते थे, और इसे पूरा संरक्षण मिलता था। यह विभाग अकबर के प्रधान क़ाज़ी अब्दुलनवी के भ्रष्टा-चार और रिश्वतस्त्रोरी के कारण बदनाम हो गया।

विभिन्न व्यक्तियों को प्रदत्त अनुदानों का सावधानी से अध्ययन करने के बाद अकबर ने जागीर और खालिसा जमीन से इनाम की जमीन को अलग कर दिया तथा इनाम-जमीन के वितरण और प्रशासन के लिए उसने साम्राज्य को छः विभिन्न हलकों में विभाजित कर दिया। इनाम की दो विशेषताएँ उल्लेखनीय हैं। पहली यह कि अकबर ने जानवूझ कर यह नीति अपनायी कि इनाम विना किसी धार्मिक भेदभाव के दिया जाए। अनेक हिन्दू मठों को दिए गए अनुदानों की सनदें अभी भी सुरक्षित हैं। दूसरी विशेषता यह थी कि अकबर ने यह नीति अपनाई कि इनाम में आधी भूमि ऐसी हो जो खाली पड़ी हो, लेकिन कुषि-योग्य हो। इस प्रकार इनाम पाने वालों को खेती के विस्तार के लिए प्रोत्साहित किया गया।

प्रजा से मिलने तथा दीवानों से भेंट करने के लिए अकबर ने अपनी समय-सारिणी बड़ी सावधानी से बनायी। उसका दिन महल के झरोखे पर उपस्थित होकर दर्शन देने से होता था। शहनशाह के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में लोग उपस्थित होते थे, और आवश्यकतानुसार अपनी फ़रियाद कर सकते थे। इन फ़रियादों पर तुरन्त या बाद में दीवन-ए-आम में कार्यवाही होती थी, जो दोपहर तक चलता था। उसके पश्चात् शहनशाह भोजन और आराम के लिए डनाम घर में चले जाते थे।

मन्त्रियों के लिए अलग समय निर्धारित होता था। गोपनीय मन्त्रणा के लिए दीवानों को अकबर के गुसलखाने के निकट स्थित एक कक्ष में बुलाया जाता था। धीरे-धीरे गोपनीय मन्त्रणा-कक्ष गुसलखाने के नाम से मशहूर हो गया।

1580 में अकबर ने सम्पूर्ण साम्राज्य को बारह सूबों में विभाजित कर दिया। ये थे — बंगाल, बिहार, इलाहाबाद, अवध, आगरा, दिल्ली, लाहौर, मुल्तान, काबुल, अजमेर, मालवा और गुजरात। प्रत्येक सूबे में एक सूबेदार, एक दीवान, एक बख्शी, एक सदर, एक क़ाज़ी और एक वाक्तयानवीस की नियुक्ति की गई। इस प्रकार नियन्त्रण और सन्तुलन के सिद्धान्त पर आधारित स्गठित प्रशासन सूबों

में भी लागू किया गया।

#### राजपूतों के साथ सम्बन्ध

राजपूतों के साथ अकबर के सम्बन्धों को देश क शक्तिशाली राजाओं और जागीरदारों के प्रति मुगल-नीति के वृहद पृष्ठभूमि में देखना होगा। जब हुमायूँ हिन्दुस्तान लौटा, तो उसने जानबूझ कर इन तत्वों को अपनी ओर मिलाने की नीति अपनायी। अबुल फजल कहता है कि "जमींदारों को शान्त करने के लिए उसने उनसे वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित किए।" उदाहरण के लिए जब हिन्दुस्तान के "बड़े जमींदारों में से एक जमालखाँ मेवाती ने हुमायूँ को समर्पण किया तो हुमायूँ ने उसकी बेटी से स्वयं विवाह किया और छोटी बहन का विवाह बैरमखाँ से किया।" बाद में अकबर ने इस नीति को आगे बढ़ाया।

श्रामेर का शासक भारमल अकबर के राज्य निरीक्षण के एकदम बाद आगरा के दरबार में उपस्थित हुआ था। तरुण शासक पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ा था क्योंकि उस समय एक पागल हाथी के भय से लोग इधर-उधर भाग रहे थे, किन्तु भारमल के सैनिक दृढ़ता से वहाँ खड़े रहे। 1562 में जब अकबर अजमेर जा रहा था तो उसे पता लगा कि स्थानीय मुग़ल गवर्नर भारमल को परेशान कर रहा है। भारमल स्वयं श्रकबर से मिलने आया और अपनी छोटी बेटी मणि बाई का अकबर से विवाह करके अपनी स्वामीभक्ति को सिद्ध किया।

मुस्लिम शासकों और हिन्दू अधिपितियों की कन्याओं के मध्य विवाह असाधारण बात नहीं थी। चौदहवीं और पन्द्रहवीं शताब्दी में हुए इस प्रकार के अनेक विवाहों का उल्लेख पिछले अध्यायों में किया जा चुका है। जोधपुर के शक्तिशाली राजा मालदेव ने अपनी एक लड़की बाई कनका का विवाह गुजरात के सुल्तान महमूद के साथ किया था और दूसरी लड़की लाल बाई का विवाह सूर शासक—सम्भवतः इस्लामशाह सूर—के साथ किया था। इनमें से अधिकांश विवाह सम्बन्धित परिवारों के मध्य स्थायी व्यक्तिगत सम्बन्धों को स्थापित करने में सफल नहीं हुए। विवाह के पश्चात् लड़कियों को अक्सर भुला दिया जाता था और वे वापस नहीं आती थीं। अकवर ने दूसरी नीति अपनायी। उसने अपनी हिन्दू पित्नयों को पूरी धार्मिक स्वतन्त्रता दी और उनके पिताओं और सम्बन्धियों

को सरदारों में सम्माननीय पद प्रदान किए। भारमल को काफ़ी ऊँचा पद प्राप्त हुआ। उसका पुत्र भगवानदास पांचहजारी मनसब तक पहुँचा और उसका पोता मानिसह सात हज़ारी तक। अकबर ने यह पद केवल एक और व्यक्ति को प्रदान किया था और वह था अकबर का धायभाई अजीज़खाँ कूका। अकबर ने कछवाहा शासकों के साथ अपने विशेष सम्बन्धों पर अन्य कारणों से भी वल दिया। राज कुमार धनपाल जब बच्चा था तो उसे भारमल की पित्नयों के पास पलने के लिए भेज दिया गया था। 1572 में जब अकबर ने गुजरात पर चढ़ाई की तो आगरा भारमल के सुपुर्द छोड़ा गया, जहाँ शाही परिवार की सब स्वियों थीं। यह ऐसा सम्मान था जो या तो शासक के किसी सम्बन्धी को या अत्यन्त विश्वसनीय सरदार को ही विया जाता था।

परन्तु अकबर ने वैयाहिक सम्बन्धों को मार्त के तौर पर नहीं रखा। रणधम्भौर के हाड़ाओं के साथ अकबर के वैवाहिक सम्बन्ध नहीं थे, फिर भी वे अकबर के छपा-पान थे। राव सुर्जन हाड़ा को गढ़-कटंगा का शासन सौंपा गया था और उसका मनसब 2,000 सवारों का था। इसी प्रकार सिरोही और बाँसवाड़ा के शासकों के साथ भी जिन्होंने बाद में समर्पण किया था।

अकबर की राजपूर्तों के प्रति नीति उसकी विशाल सहनशीलता की नीति के साथ जुड़ गई। 1564 में उसने जिज्ञया हटा दिया जिसका प्रयोग कभी-कभी उल्मा गैर-मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए किया करते थे। उससे पहले अकबर ने तीर्थ यात्रा-कर भी समाप्त कर दिया था और युद्ध बन्दियों के जुर्बेदस्ती धर्म-परिवर्तन की प्रथा को भी खत्म कर दिया था। चित्तौड़-विजय के पश्चात् अधिकाँश बड़े राजपूत शासकों ने अकबर के प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया था और उसे वे व्यक्तिगत रूप से सम्मान देते थे। जैसलमेर और बीकानेर के शासकों ने भी अकबर के साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित किए। केवल मेवाइ ही ऐसी रियासत थी जिसने मुगल प्रभुत्व को मानने से लगातार इन्कार किया।

यद्यपि चित्तौड़ और उसके आस-पास का इलाक़ा मुग़ल-साम्राज्य के अन्तर्गत आ गया था तथापि उदयपुर और पहाडी इलाक़े जो मेवाड़ का अधिकाँग प्रदेश निर्मित

करते थे राणा के शासन में रहे। 1572 में राणा प्रताप राणा जदयसिंह की गद्दी पर बैठा। अकवर ने राणा प्रताप को मुग़ल प्रभत्व स्वीकार कर लेने और दरवार में हाजिर होने के लिए उसके पास अनेक दूत भेजे । एक बार राणा मानसिंह भी अकबर के दूत बनकर राणा प्रताप के पास गया। राणा ने उनका हार्दिक स्वागत किया। यह कथा कि राणा प्रताप ने राणा मानसिंह का अपमान किया था ऐतिहासिक तथ्य नहीं है और यह राणा की चारित्रिक विशेषताओं से मेल भी नहीं खाती क्योंकि राणा साहसी था और अपने विरोधियों से भी शालीनता से पेश आता था। मानसिंह के पश्चात भगवानदास और फिर राजा टोडरमल राणा के पास गए। ऐसा प्रतीत होता है कि राणा ने एक बार समझौते का निर्णय कर लिया था। उसने अकवर द्वारा भेजी गयी पोशाक धारण की और अपने पुत्र अमर्रासह को भगवानदास के साथ अकबर के दरवार में भेंट देने और सेवाएँ अपित करने के लिए भेजा। परन्त उनमें कोई अंतिम समझौता नहीं हो सका क्यों कि गर्वीला राणा अकवर की इस माँग को मानने के लिए तैयार नहीं था कि वह स्वयं भेंट के लिए उपस्थित हो। ऐसा भी प्रतीत होता है कि मुगल चित्तौड को अपने अधिकार में रखना चाहते थे और यह भी राणा को मंजूर नहीं था।

1576 के प्रारम्भ में अकबर अजमेर की ओर गया और पाँच हजार सिपाहियों की सेना के साथ मानसिंह को राणा के विरुद्ध अभियान के लिए भेजा। अकबर की इस योजना का पूर्वाभास करते हए राणा ने चित्तौड तक के प्रदेश को नष्ट भ्रष्ट करवा दिया था ताकि मुगल सेनाओं को भोजन और चारा न मिल सके। उसने पहाड़ी दरों में नाके बन्दी भी कर ली थी। कुम्भालगढ़ के रास्ते में पड़ने वाली एक पतली भूपट्टी हल्दी घाटी में दोनों पक्षों के बीच भयंकर लड़ाई हुई। कुम्भालगढ़ उस समय राणा की राजधानी था। चुनी हुई राजपूत सेनाओं के साथ हाकिम खाँ सूर के नेतृत्व में एक अफ़ग़ान फ़ौजी टकडी राणा के साथ थी। अतः हल्दी घाटी की लड़ाई हिन्दू और मुसलमानों के बीच अथवा भारतीयों और विदेशियों के बीच का संघर्ष नहीं था। भीलों की एक छोटी-सी सेना भी राणा के साथ थी। भील राणा के मित्र थे। अनुमान किया जाता है कि राणा की सेना में 3,000 सैनिक थे।

राजपूतों और अफ़ग़ानों के आक्रमण ने मुग़ल सेना को तितर-बितर कर दिया। परन्तु अकबर के स्वयं वहाँ पहुँचने की अफ़वाहों को सुनकर मुग़ल सेना फिर एक ल हो गई। नथी मुग़ल कुमुक के आने से राजपूतों का पलड़ा हल्का पड़ने लगा। यह देखकर राणा वहाँ से बचकर निकल गया। मुग़ल सेना इतनी थक चुकी थी कि उसने राणा का पीछा नहीं किया परन्तु कुछ समय पश्चात वह दरें से आगे बढ़ी और गोगुण्डा पर अधिकार कर लिया। गोगुण्डा सैनिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान या जिसे राणा ने मुग़ल सेना के आने से पहले ही खाली कर दिया था।

यह आखरी अवसर था जबिक राणा और मुगलों के बीच कड़ा संघर्ष हुआ। इसके वाद राणा ने छापामार युद्ध की नीति अपनाई। हल्दी घाटी की लड़ाई में पराजय से स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष करने की राणा की प्रतिज्ञा में कमी नहीं आई परन्त वह जिस उद्देश्य के लिए लड़ रहा था वह पहले ही समाप्त हो चुका था क्योंकि अधिकांश राजपूत रियासतों ने मुगल प्रभत्ता स्वीकार कर ली थी। राजपूत राजाओं को साम्राज्य की सेना में लेने और उनके साथ मुगुल सरदारों के समकक्ष व्यवहार करने, प्रजा के प्रति विशाल धार्मिक सहिष्णुता तथा अपने भूतपूर्व विरोधियों के साथ शालीनता का व्यवहार करने की नीति से अकबर ने राजपूत शासकों के साथ अपने सम्बन्धों को दृढ़ किया था। इसीलिए मुगलों के समक्ष झकने से राणा के इन्कार का प्रभाव अन्य राजपूत रियासतों पर बहुत कम हुआ जिन्होंने इस बात का आभास पा लिया था कि वर्तमान परिस्थितयाँ छोटी-छोटी रियासतों के लिए सम्पूर्ण स्वतवता बनाये रखने का प्रयत्न अधिक समय तक सफल नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त अकबर ने राजपूत राणाओं की पर्याप्त सीमा तक आंतरिक स्वायत्तता प्रदान की। इस प्रकार अकवर के साम्राज्य स्थापित करने में राजपूत राजाओं की अपने स्वार्थों की हानि होने की कोई संभावना नहीं थी।

राणा प्रताप द्वारा अन्य राजपूत रियासतों की सहा-यता के बिना अकेले ही शिवतशाली मुगल साम्राज्य का विरोध, राजपूती वीरता और सिद्धान्तों के लिए बिलदान देने की गौरव गाया है। राणा प्रताप ने छापामार युद्ध की पद्धति के साथ भी सफल प्रयोग किया। कालान्तर में दक्षिणी सेनापित मिलक अम्बर और शिवाजी ने छापामार युद्ध पद्धित को विकसित किया।

राणा प्रताप और अकबर का संघर्ष विस्तार में बताने की आवश्यकता नहीं है । कुछ समय तक अकबर राणा प्रताप पर लगातार दबाव डालता रहा। मुगलों ने मेवाड की मिन्न और आश्रित रियासतों डंगरप्र, वाँस-वाडा, सिरोही, इत्यादि को रौंद डाला। अक नर ने इन रियासतों के साथ पृथक संधियाँ की और इस प्रकार मेवाड को और भी अकेला कर दिया। राणा जंगल-जंगल और घाटी-घाटी घुमता रहा। कुम्भालगढ़ और उदयपुर दोनों पर मुगलों का अधिकार हो गया। राणा को बहुत कठिनाईयाँ झेलनी पड़ीं, परन्तू भीलों की सहायता के कारण वह निरन्तर विरोध करता रहा। 1579 में विहार और बंगाल में अकबर द्वारा किए गए कुछ सुधारों की प्रतिकिया के फलस्वरूप जबरदस्त विद्रोह हो पाने के कारण राणा प्र मुगल दबाव कम कर दिया गया। अव्यवस्था के इस दौर में अकबर के सौतेले भाई मिज़ी हकीम ने अवसर का लाभ उठाने के लिए पंजाब पर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार अकबर को गम्भीर आंत-रिक खतरे का सामना करना पड़ा। 1585 में उत्तर-पश्चिम की गम्भीर हो रही स्थिति का अध्ययन करने के लिए अकबर लाहौर गया। यह बारह वर्ष तक वहाँ रहा। 1585 के बाद राणा प्रताप के विरुद्ध कोई अभियान नहीं छेडा गया ।

इस स्थिति का फ़ायदा उठाकर राणा प्रताप ने कुम्भालगढ़ और चित्तौड़ के आस-पास के अनेक इलाक़ों सिहत बहुत-सा भाग पुनः जीत लिया परन्तु वह चित्तौड़ को पुनः प्राप्त नहीं कर सका। इस दौरान उसने आधुनिक डुंगरपुर के निकट चार्वेंड़ में नई राजधानी स्थापित की। 1597 में 51 वर्ष की आयु में एक सख्त धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय प्रन्दरुनी चोट लग जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई।

मेवाड़ के अतिरिक्त मारवाड़ के विरोध का सामना भी अकबर को करना पड़ा। मालदेव की मृत्यु (1562) के पश्चात् उसके पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए विवाद हुआ। मालदेव की सर्वेष्ठिय रानी से उत्पन्न सबसे छोटा पुन चन्द्रसेन गद्दी पर बैठा। मुगलों के दबाव के कारण उसे रियासत का कुछ भाग अपने बड़े भाइयों को जागीर

के रूप में देना पड़ा। किन्तू चन्द्रसेन को यह व्यवस्था पसन्द नहीं आई और कुछ समय पश्चात ही उसने विद्रोह कर दिया। अब अकबर ने मारवाड़ को सीधे मुगल प्रशासन में ले लिया। इसका एक कारण यह था कि अकबर गुजरात के लिए जोधपुर से होकर जाने वाले रसद-मार्ग को सरक्षित रखना चाहता था। विजय के पश्चात् अकबर ने जोधपुर में रायसिंह बीकानेरी को नियुक्त कर दिया। चन्द्रसेन ने वीरतापूर्वक मुकाबला किया और गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। लेकिन जल्दी ही उसे मेवाड में शरण लेनी पड़ी। वहाँ भी मुगलों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और वह इधर-उधर छिपता रहा। 1581 में उसकी मत्यु हो गयी। दो वर्ष पश्चात अकबर ने चन्द्र-सेन के बड़े भाई उदयसिंह को जोधपुर भेज दिया। अपनी स्थिति मजबत करने के लिए उदयसिंह ने अपनी लड़की जगत गोसाई या जोधाबाई (जिस नाम से उसे जाना जाता है)का विवाह अकबर के बड़े लड़के सलीम के साथ कर दिया। जगत गोसाई का डोला नहीं भेजा गया था, जैसा कि इस प्रकार के पहले विवाहों में होता रहा था, बल्कि वर राजा के घर बारात लेकर गया था और विवाह में अनेक हिन्दू रीतियां की गई। यह कार्य अकबर के लाहीर-प्रवास के समय हुआ था।

बीकानेर और बूँबी के शासकों के साथ भी अकबर के नजदीकी व्यक्तिगत सम्बन्ध थे। इन शासकों ने अनेक अभियानों में वीरतापूर्वक भाग लिया था। 1593 में जब बीकानेर के रायसिंह का दामाद पालकी से गिरने के कारण मर गया तो अकबर स्वयं मातमपुर्सी के लिए उसके घर गया और उसकी लड़की को सती होने से रोका क्योंकि उसके बच्चे बहुत छोटे थे।

श्रकबर की राजपूत नीति मुगल शासन और राजपूतों दोनों के लिए लाभदायक सिद्ध हुई। इस मिन्नता ने मुगल साम्राज्य की सेवा के लिए भारत के श्रेष्टतम वीरों की सेवायें उपलब्ध करायीं। साम्राज्य को मजबूत करने और उसका विस्तार करने में राजपूतों की दृढ़ स्वामी-भिन्त एक महत्त्वपूर्ण कारक सिद्ध हुई। इस मिन्नता से राजस्थान में शान्ति बनी रही जिससे राजपूत अपनी रियासतों की सुरक्षा के प्रति निध्चित होकर दूर के इलाक़ों में साम्राज्य की सेवा में जीन रह सकते थे। शाही सेवाओं में सम्मिलत होने के कारण साम्राज्य के महत्त्वपूर्ण पद

राजपूत राजाओं के लिए खुले थे। उदाहरणतयः आमेर के भगवानदास को लाहौर का संयुक्त गवर्नर बनाया गया जबिक उसका पुत्र मानिसह काबुल में नियुक्त हुआ। कालान्तर में मानिसह बिहार ग्रौर बंगाल का गवर्नर बना। अन्य राजपूत राजाओं को आगरा, अजमेर और गुजरात जैसे सैनिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थानों का सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किया गया। साम्राज्य के सरदार होने के नाते उन्हें वंशगत राज्यों के साथ-साथ जागीरें भी प्रदान की गयीं जिससे उनकी आय के स्रोतों में वृद्धि हुई।

अकबर की राजपूत नीति का अनुसरण उसके उत्तरा-धिकारियों जहाँ गीर और शाहजहाँ ने भी किया। जहाँ गीर एक राजपूत राजकुमारी का पुत्र था और उसने स्वयं भी एक कछवाहा राजकुमारी और एक जोधपुर की राज-कुमारी से विवाह किया। जैसलमेर और बीकानेर की राजकुमारियों के साथ भी उसका विवाह हुआ। जहाँ गीर ने इन रियासतों के शासकों को उच्चतम सम्मान दिया।

जहाँगीर की मुख्य उपलब्धि लम्बे समय से चले आ रहे मेवाड़ के झगड़े को सपाप्त करना थी। अमरसिंह राणा प्रताप की गद्दी पर बैठ प्रका था। अकबर ने अमर-सिंह से अपनी शर्ते मनवाने के लिए उसके विरुद्ध अभियान भेजे थे। जहाँगीर को भी दो बार उस पर आक्रमण करने भेजा गया था किन्तु उसे बहुत कम सफलता मिली थी। 1605 में गद्दी पर बैठने के प्रचात् जहाँगीर ने इस विषय में उत्साहपूर्वक कार्य किया। लगातार तीन आक्रमण किये गये किन्तु राणा के साहस को तोड़ा नहीं जा सका। 1613 में जहाँगीर स्वयं अभियान का नेतृत्व करने के लिए अजमेर पहुँचा। राजकुमार खुर्रम (बाद में शाहजहाँ) को एक बड़ी सेना देकर मेवाड़ के पहाड़ी इलाको पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया। मुगल सेना के भारी दबाव, इलाक़े की वीरानी और खेती के विनाश ने अन्तत: अपना प्रभाव डाला । बहुत से सरदार मुग़लों के पक्ष में हो गए और अनेक दूसरे सरदारों ने समझौते के लिए राणा पर दबाव डाला। राणा के पूत्र करणसिंह जिसे जहाँगीर के दरबार में भेजा गया था. का शानदार स्वागत हुआ । जहाँगीर ने अपनी गद्दी से उठकर उसे अपनी बाँहों में भर लिया और उसे अनेक उपहार दिए। राणा के मान को रखने के लिए जहाँगीर ने उसके स्वयं उपस्थित

होने पर बल नहीं दिया और न ही उसे शाही सेवा में आने को बाध्य किया गया। युवराज करण को पाँचहज़ारी का पद दिया गया। यह पद पहले जोधपुर, बीकानेर और आमेर के राजाओं को दिया गया था। करण सिंह को 1500 सवारों की टुकड़ी के साथ मुग़ल सम्राट की सेवा में रहने को कहा गया। चित्तौड़ सहित मेवाड़ का सारा प्रदेश राणा को लौटा दिया गया। परन्तु चित्तौड़ के सैनिक महत्व को देखते हुए यह समझौता हुआ कि इसकी मरम्मत नहीं करायी जाएगी।

इस प्रकार अकवर द्वारा प्रारम्भ कार्य जहाँगीर ने पूरा किया और राजपूतों के साथ मिलता को और मजु- बूत किया।

#### विद्रोह तथा मुगल-साम्राज्य का और अधिक विस्तार

अकवर द्वारा प्रशासन व्यवस्था में नयी प्रणाली लाग् करने का अर्थ था प्रशासन मशीनरी में सुधार लाना, सरदारों पर अधिक नियन्त्रण और सामान्य जनता के अधिक हितों की रक्षा था इसलिए यह बहत से सरदारों को पसन्द नहीं आई। क्षेत्रीय स्वतन्त्रता की भावनाएँ अभी भी बहुत से लोगों में विद्यमान थीं। गुजरात, बंगाल और विहार जैसे स्थानों पर यह और भी अधिक थी, जहाँ स्वतन्त्र राज्यों की स्थापना की लम्बी परम्परा थी। राजस्थान में राणा प्रताप का स्वाधीनता के लिए संघर्ष जारी था। इन परिस्थितियों में अकबर को विद्रोहों की एक शृंखला का सामना करना पड़ा। पुराने राजवंश के उत्तराधिका-रियों द्वारा राज्य को पुन: हस्तगत करने के प्रयत्नों के कारण गुजरात में दो वर्षतक अशान्ति रही। सबसे गम्भीर विद्रोह बंगाल और बिहार में हुआ, जो जीनपुर तक फैल गया। इसका प्रमुख कारण जागोरदारों के घोड़ों को दागने की प्रणाली थी और उनके आमदनी का कडाई से हिसाब रखना था। इस नाराजगी को धार्मिक पण्डों ने और भी भड़का दिया क्योंकि वे अकवर के उदार विचारों से तथा उस जमीन को वापिस लेने की नीति से परेशान थे। जो उन्होंने कभी शैर-कानूनी तरीक़ों से हथिया ली थी, और वे उस पर कर इत्यादि नहीं देते थे। अकवर के सौतले भाई मिर्ज़ा हकीम ने भी इस विद्रोह को इस उम्मीद में भड़काया कि वह उचित अवसर पर पंजाब पर आक्रमण कर सकेगा। मिर्ज़ा हकीम उस समय काबुल का शासक था। पूर्वी प्रदेशों के अफ़ग़ान भी विद्रोह में शामिल होने के लिए हमेशा से तैयार थे क्योंकि वे पठान शक्ति की पराजय से दूखी थे।

इन विद्रोहों ने साम्राज्य को दो वर्षों (1580-81) तक उलझाये रखा, और अकबर को बहुत कठिन और नाजुक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। स्थानीय अधिकारियों द्वारा स्थिति को गलत ढंग से सम्भालने के कारण बंगाल और लगभग सारा बिहार विद्रोहियों के हाथ में चला गया जिन्होंने मिर्ज़ा हकीम को अपना शासक घोषित कर दिया। उन्होंने किसी उल्मा से एक फ़तवा भी ले लिया जिसमें खुदा के बन्दों से अकबर के खिलाफ़ लड़ने के लिए कहा गया था।

अकवर इससे घवराया नहीं। उसने टोडरमल के अधीन एक फ़ौज बिहार और बंगाल भेज दी और दूसरी राजा मानसिंह के अधीन मिर्जा हकीम के सम्भावित आक्रमण को राकने के लिए पश्चिम की ओर रवाना कर दी। टोडरमल साहस और चतुराई से आगे बढ़ा और मिर्जा हकीम के आक्रमण से पहले ही उसने स्थिति पर काबू पा लिया। मिर्जा हकीम 15,000 घुड़सवार लेकर लाहौर की तरफ बढ़ा किन्तु राजा मानसिंह और भगवान-दास द्वारा की गई कड़ी सुरक्षा के कारण वह नगर पर अधिकार नहीं कर सका। मिर्जा हकीम की इस उम्मीद पर भी पानी फिर गया कि पंजाब के बहुत से सरदार उसके साथ बिद्रोह में शामिल हो जायेंगे। इसी बीच 50,000 अनुशासित घुड़सवारों की सेना लेकर अकवर लाहौर पहुँच गया, जिससे मिर्जा हकीम के सामन जल्दी से लौटने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं बचा।

अकबर ने इस सफलता को यहीं तक सीमित नहीं रखा। वह कावुल की ओर बढ़ा (1581)। यह पहला अवसर था जबिक किसी भारतीय शासक ने इस ऐति-हासिक नगर में क़दम रखा। क्योंकि मिर्जा हकीम ने अकबर की प्रभुत्ता स्वीकार करने या उसके सामने उपस्थित हांकर स्वामीभक्ति प्रदिश्वत करने से इन्कार कर दिया और भारतीय सरदार और सैनिक लौटने के लिए उतावले हो रहे थे, अकबर ने काबुल का शासन अपनी बहन को सौंप दिया और भारत लौट आया। एक महिला क हाथ में शासनभार सौंपना अकबर की उदारता और खुले दिल

से सोचने का प्रतीक है। विरोधियों पर विजय अकबर की व्यक्तिगत विजय ही नहीं थी, बल्कि इससे यह भी प्रविधात हुआ कि एक नई प्रणाली ने अपनी जड़ें जमाना शुरू कर दिया है। अकबर अब साम्राज्य के और विस्तार के लिए सोच सकता था। वह दक्षिण की ओर बढ़ा जिसमें उसकी रुचि काफ़ी समय से थी। लेकिन इससे पहले की वह कुछ कर पाता उत्तर-पश्चिम की ओर उसका ध्यान फिर बँट गया। मुग़लों का परम्परागत शब्रु अब्दुल्ला खाँ उज्जबेक मध्य एशिया में शक्ति एकत्र कर रहा था। 1584 में उसने बदस्थां पर आक्रमण कर दिया जिस पर तैमूरों का शासन था। लगता था कि उसके बाद काबुल की बारी है। मिर्जा हकीम और वदस्थां से खदेड़े गए तैमूरी राज-कुमारों ने अकबर से सहायता की प्रार्थना की लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर सके मिर्जा हकीम अधिक शराब पीने के कारण काबुल को अव्यवस्थित छोड़ कर मर गया।

अब अकबर ने मानसिंह को काबुल पर आक्रमण करने का आदेश दिया और स्वयं वह सिन्धु नदी की ओर बढ़ा। उज्जबेकों के सभी रास्ते बंद करने के ख्याल से उसने काश्मीर (1586) में और बल्चिस्तान की ओर भी सेना भेजी। लद्दाख और बाल्तिस्तान (जिसे तिब्बत खुर्द और तिब्बत बुजुर्ग कहा जाता है) सहित सारा काश्मीर मुग़लों के अधीन हो गया। बाल्तिस्तान के शासक की लड़की का विवाह भी सलीम के साथ हो गया। खैबर दर्रे को मुक्त कराने के लिए भी आक्रमण किया गया जिस पर विद्रोही क्रवीलियों ने अधिकार कर रखा था। इनके विरुद्ध एक आक्रमण में अकबर का प्रिय राजा बीरबल मारा गया। परन्तु धीरे-धीरे अफ़ग़ान विद्रोही समर्पण करने को विवश हो गए।

अकबर के दो प्रमुख योगदान उत्तर-पिश्चम को सुदृढ़ करना और साम्राज्य की तर्कपूर्ण सीमा रेखा का निर्माण थे। उड़ीसा पर उस समय अफ़ग़ान सरदारों का राज्य था। उसे बंगाल के तत्कालीन गवर्नर राजा मानसिंह ने जीता। मानसिंह ने कूच बिहार और ढाका सिंहत पूर्वी बंगाल के बहुत से हिस्से जीते। अकबर के धाय पुत्र मिर्जा अजीज कोका ने पिष्चम में काठियावाड़ को विजित किया। खान-ए-खानां मुनीमखां को राजकुमार मुराद के साथ दक्षिण की ओर भेजा गया। दक्षिण की घटनाओं का वर्णन एक अलग अध्याय में किया जाएगा। यहाँ इतना

कहना पर्याप्त है कि शताब्दी के अन्त तक मुग़ल साम्राज्य अहमदनगर तक फैल गया था जिससे मुग़लों का मराठों से पहली बार सीधा सम्पर्क हुआ।

इस प्रकार शताब्दी के अन्त तक उत्तर भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में पिरोया जा चुका था और मुग़लों ने दक्षिण में अपना अभियान शुरू कर दिया था। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात इस विशाल साम्राज्य में पनपी और वह थी सांस्कृतिक और भावात्मक एकता।

#### एकता की ओर

हम देख चुके हैं कि किस प्रकार पन्द्रहवीं शताब्दी में देश के विभिन्न भागों में अनेक शासकों ने ग़ैर-साम्प्रदायिक और धार्मिक संस्कृत साहित्य का फ़ारसी में अनुवाद करा के, स्थानीय भाषाओं के साहित्य को संरक्षण देकर, धार्मिक सहिष्णुता की अधिक उदार नीति अपना कर और दरबार तथा सेना में हिन्दुओं को महत्वपूर्ण पद देकर हिन्दुओं और मुसलमानों में पारस्परिक समझ पैदा करने की कोशिश की। हम यह भी देख चुके हैं कि किस प्रकार चैतन्य, कबीर और नानक जैसे सन्तों ने देश के विभिन्न भागों में इस्लाम और हिन्दू धर्म के बीच अनिवार्य एकता पर वल दिया और धार्मिक पुस्तकों के शाब्दिक अथीं की बजाय प्रेम तथा भक्ति पर आधारित धर्म पर बल दिया। इस प्रकार उन्होंने ऐसा वातावरण उत्पन्न किया जिसमें उदार भावनाएँ और विचार पनप सकते थे तथा जिसमें धार्मिक अनुदारता को अच्छा नहीं समझा जाता था। इसी वातावरण में अकबर का जन्म और पालन पोषण हुआ।

गद्दी पर बैठने के बाद अकबर का पहला काम जिज्ञयां को समाप्त करना था। इस्लामी राज्यों में गैं र-मुसलमानों को जिज्ञया देना पड़ता था। हालाँकि यह कर भारी नहीं था फिर भी इसे नापसंद किया जाता था क्योंकि इससे प्रजा में भेंद किया जाता था। इसके साथ ही अकबर ने प्रयाग और बनारस जैसे तीर्थं स्थानों पर स्नान करने का कर भी समाप्त कर दिया। उसने युद्ध बन्दियों के जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की प्रथा को समाप्त कर दिया। इन कार्यों ने एक ऐसे साम्राज्य की आधारशिला रखी जो विना किसी धार्मिक भेद-भाव के सभी नागरिकों के समान अधिकारों पर भाधारित था।

अनेक हिन्दुओं को सामन्त बना लेने से साम्राज्य के उदार सिद्धान्त और भी दृढ़ हो गए। इनमें से अधिकाँश राजपूत राजा थे जिनमें से बहुत से अकबर के साथ वैवाहिक सम्बन्धों से बन्ध गये और अकबर ने जिनके साथ व्यक्तिगत सम्बन्ध स्थापित किये। और भी बहुत से लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार मनसब दिये गये। इस दूसरे वर्ग में योग्यतम और प्रसिद्धतम व्यक्ति टोडरमल और बीरबल थे। टोडरमल राजस्व के मामलों का विशेषज्ञ था जिसने उन्नति करके दीवान का पद प्राप्त किया था। बीरबल अकबर का विशेष कृपापान था।

अपनी हिन्दू प्रजा के प्रति अकबर का दुष्टिकोण इस विचार से जुड़ा हुआ था कि अपनी प्रजा के प्रति शासक का क्या व्यवहार होना चाहिए। यह दृष्टिकोण प्रभुत्ता सम्बन्धी तैमरी, इरानी और भारतीय विचारों का एकी-करण थे। अकबर के जीवनीकार अबुलफ़ज़ल ने इनकी बहुत साफ तरह से व्याख्या की है। उसके अनुसार एक सच्चे शासक का पद बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसा पद है जो दैवी कर्त्तंच्य (फ़र्ज़े-ए-इलाही) पर निर्भर है। अतः ईश्वर और एक सच्चे शासक के बीच और कोई नहीं है। एक सच्चे शासक की पहचान प्रजा के प्रति बिना किसी वर्ग और जाति के भेद भाव के उसके पितावत् व्यवहार, छोटे और बड़े की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए विशाल हृदय, तथा ईश्वर जिसे वास्तविक राजा माना गया है, की प्रार्थना और भक्ति तथा उसमें रोज-ब-रोज बढते विश्वास से होती है। शासक का यह कत्तंव्य भी है कि वह एक पद अथवा व्यवसाय के लोगों के दूसरे वर्ग और व्यवसाय के लोगों के कार्यों में हस्तक्षेप को रोक कर समाज में सन्तुलन बनाये रखे। इन सबको मिलाकर ही सलह-कूल अथवा सबके लिए शांति की नीति बनी।

अकबर प्रारम्भ से ही धर्म और दर्शन में गहरी रुचि रखता था। शुरू में अकबर परम्परावादी मुसलमान था। वह राज्य के प्रमुख क़ाज़ी अब्दुलनबी खाँ का बहुत आदर करता था। अब्दुलनबी उस समय सदर-उस्-सदूर था और अकबर ने एक अवसर पर उसकी जूतियाँ भी उठाई थीं। लेकिन जब अकबर व्यस्क हुआ तो देश भर में फैलाए जा रहे रहस्यवाद ने उसे प्रभावित करना शुरु किया। कहा जाता है कि वह पूरी-पूरी रात अल्लाह का नाम लेता हुआ उसके विचारों में खोया रहता था और अपनी सफलताओं के लिए उसका शुक्रिया अदा करने के लिए वह कई बार मुबह-मुबह आगरा में अपने महल के सामने एक पुरानी इमारत के एक सपाट पत्थर पर बैठ कर प्रार्थना और ध्यान में खो जाता था। धीरे-धीरे वह धर्म के परम्परावादी रूप से विमुख हो गया। जिज्ञया और तीर्थयाता कर उसने पहले ही हटा दिया था। इसका संकेत हम कर चुके हैं। उसने अपने दरबार में उदार विचारों वाले विद्वानों को एकत्र किया। इनमें से सर्वाधिक उल्लेखनीय अबुलफ़ज़ल और उसका भाई फ़ैंजी और उनके पिता हैं। महदवी विचारों के साथ सहानुभूति रखने के कारण मुल्लाओं ने इन्हें बहुत परेशान किया था। एक अन्य उल्लेखनीय व्यक्ति महेशदास नामक ब्राह्मण है जिसे राजा बीरबल की पदवी दी गयी थी और जो हमेशा अकबर के साथ रहता था।

1575 मे अकबर ने अपनी नई राजधानी फ़तहपुर सीकरी में इबादतखाना अर्थात् प्रार्थना भवन बनवाया। उसने यहाँ विशेष धर्म गुरुओं, रहस्यवादियों ग्रौर अपने दरबार के प्रसिद्ध विद्वानों को आमिन्तित किया। अकबर ने उनके साथ धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा की। उसने बार-बार कहा "ओ बुद्धिमान मुल्लाओं! मेरा एकमात्र लक्ष्य सत्य की पहचान, वास्तिवक धर्म के सिद्धांतों की खोज और उनको प्रकाश में लाना है।" यह चर्चा पहले केवल मुसलमानों तक सीमित रही परन्तु यह नियमित नहीं थी। मुल्लाओं ने आपस में भगड़ा किया। एक दूसरे पर चिल्लाये और यहाँ तक कि अकबर की उपस्थिति में ही एक दूसरे को गाली दी। मुल्लाओं के ध्यवहार, उनके अहंकार और दम्भ ने अकबर को खीज से भर दिया। परिणामतः वह मुल्लाओं से और भी दूर हो गया।

तब अकबर ने इबादतलाना सब धर्मों—इसाई, जरायुष्ट्रवादी, हिन्दु, जैन, और यहाँ तक कि नास्तिकों के लिए भी खोल दिया। इससे चर्चाएँ और अधिक विषयों पर शुरू हुईं और यहाँ तक कि उन विषयों पर भी चर्चाएँ हुईं जिन पर सब मुसलमान एकमत थे जैसे कि क़ुरान अन्तिम देवी पुस्तक है और मुहम्मद इसका पैगम्बर है, पुनर्जन्म, ईश्वर की प्रकृति, आदि। इससे धर्म गुरु भयभीत हो गये और अकबर द्वारा इस्लाम त्यागने की इच्छा की अफवाहें फैलाने लगे। एक आधुनिक लेखक का विचार है कि "अकबर के धैर्य और खुले विचारों की अलग धर्मों के लोगों ने अलग-अलग व्याख्याएँ

कीं। इबादतस्ताने से उसे श्रेय के स्थान पर बदनामी ही अधिक मिली।''

इसी समय मुख्य सदर अब्दुलनबी के खिलाफ़ तहकीकात हुई जो कल्याण कार्यों हेतु भूमि "मदद-ए-मआश"
को बाँटने में बहुत श्रव्टाचारी और तानाशाह निकला।
उसने श्रव्टाचार और अनाचार से बहुत सम्पत्ति अजित
कर ली थी। वह धर्मान्ध था और इसलिए उसने शियाओं
और मथुरा के एक ब्राह्मण को उसके विश्वासों के कारण
फाँसी की सजा दे दी थी। सबसे पहले अब्दुलनबी के
अधिकार छीन लिए गये और मदद-ए-मआश को बाँटने के
लिए प्रत्येक सूबे में एक-एक सदर की नियुक्ति की गई।
जल्दी ही उसे बर्खास्त कर दिया गया और उसे हज के
लिए मक्का जाने का आदेश दिया गया। लगभग इसी
समय 1579-80 में पूर्व में विद्रोह हुआ। काजियों ने अकबर को धर्म-विरोधी कहते हुए अनेक फ़तवे दिये। अकबर
ने विद्रोह को कुचल दिया और काजियों को कड़ी सजायें
दीं।

मुल्लाओं से निपटने के लिए अपनी स्थिति और मजबूत करने के खयाल से महजर की उद्घोषणा की जिसमें कहा गया कि यदि अकबर ने क़ुरान (मुजता-हित) की व्याख्या में समर्थ विद्वानों में परस्पर मतभेद हो तो अकबर "सर्वाधिक न्यायशील और विवेकी" होने के नाते और खुदा की नज़रों में इसका दर्जा मुजता-हिदों से ऊँचा होने के कारण उनमें से किसी भी व्याख्या को स्वीकार कर सकता है जो "देश के लाभ में और बहुसंख्या के हित में" हो। उसमें यह भी कहा गया कि अकबर यदि "क़ुरान का अनुसरण करते हुए और देश के लाभ में" कोई नया हुकम जारी करे तो उसे सबको स्वीकार करना होगा।

इस घोषणा, जिस पर प्रमुख उल्माओं के हस्ताक्षर थे, की व्याख्या गलत ढंग से "अमोघत्व का आदेश" (Doctrine of Infallibility) के रूप में की जाती है। अकबर ने क़ुरान की व्याख्या में समर्थ व्यक्तियों में परस्पर मतभेद की स्थित में ही किसी एक विचार को सही बतलाने का अधिकार अपने हाथ में लिया था। अकबर ने तब भी विशाल सहनशीलता की बात कही जबकि देश के विभिन्न भागों और यहाँ तक कि उसके साम्राज्य में भी शियाओं, सुन्नियों और महादिवयों में बहुत खून-

खराबा हो रहा था। इस बात में सन्देह नहीं है कि भारत में स्थिति को सामान्य बनाने में मजहर का अपेक्षित प्रभाव हुआ। लेकिन देश के विभिन्न धर्मों और सम्प्रदायों के लोगों को एक स्थान पर बिठाने में अकबर को बहुत कम सफलता मिली। इबादतखाने की चर्चाओं से विभिन्न धर्मी के लोगों में बेहतर समझ पैदा होने के स्थान पर और अधिक कडवाहट पैदा हो गयी क्योंकि प्रत्येक धर्म के प्रतिनिधियों ने दूसरे धर्मों को नीचा बताकर अपने-अपने धर्म को अन्यों से बेहतर सिद्ध करने का प्रयत्न किया। इसलिए 1582 में अकवर ने इवादतलाने की चर्चाएँ बन्द कर दीं। लेकिन उसने सत्य की तलाश जारी रखी। उसका घोर आलोचक बदायुनी कहता है कि "लोग रात और दिन खोजबीन करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करते।" अकबर ने हिन्दू धर्म के सिद्धान्तों को जानने के लिए पृष्णोतम और देवी को आमन्त्रित किया और जरायुष्ट् धर्मं के सिद्धान्तों की व्याख्या के लिए मेहरजी राणा को बुलवाया। ईसाई धर्म के सिद्धान्तों को और अधिक समझने के लिए उसने कुछ पूर्तगाली पादरियों से भी भेंट की। उसने गोआ में अपने दूत भेजे और पूर्तगालियों से दो विद्वान धर्म प्रचारकों को अपने दरबार में भेजने की प्रार्थना की। पूर्तगालियों ने अकाबीवा और को मान्सरत भेजा, जिन्होंने लगभग तीन वर्ष अकबर के दरबार में व्यतीत किये। उन्होंने इसका मुल्यवान विवरण छोड़ा है। परन्तु अकबर को ईसाई बनाने की उनकी आशा का कोई आधार नहीं था। अकबर जैनियों के सम्पर्क में भी आया और उनके कहने पर काठियावाढ़ के प्रमुख जैन सन्त हीरविजय सुरी ने उसके दरबार में दो वर्ष बिताए।

अलग-अलग धर्मी के नेताओं के सम्पर्क, उनकी रचनाओं के अध्ययन, सूफ़ी सन्तों और योगियों के साथ हुई भेंटों ने धीरे-धीरे अकबर को यह विश्वास दिला दिया कि साम्प्रदाय और जातिगत भेद होते हुए भी सब धर्मों में कई अच्छी बातें हैं जो वाद-विवाद की गरमी में छिपी रह जाती हैं। उसने यह अनुभव किया कि यदि विभिन्न धर्मी की अच्छी बातों पर बल दिया जाए, तो सामंजस्य और मिल्नता का वातावरण बन सकता है, जो देश के हित में होगा। उसने यह भी अनुभव किया कि नांमों और स्वरूपों की अनेकता के बाबजूद ईश्वर केवल एक है। बदायूनी कहता है कि शहनशाह पर सब प्रभावों के परिणामस्वरूप

धीरे-धीरे अकवर के दिल में पत्थर की लकीर की तरह यह विश्वास जम गया कि सभी धर्मों में कुछ अच्छे लोग हैं। अगर हर जगह कुछ वास्तविक ज्ञान मिल सकता है, तो सत्य एक ही धर्म में क्यों सीमित रहे।

बदायुनी इस बात पर बल देता है कि इसी के परि-णामस्वरूप अकवर धीरे धीरे इस्लाम से दूर हो गया और उसने हिन्द्रव, ईसाईयत, पारसी धर्म आदि विद्यमान धर्मी को मिला कर एक नये धर्म की स्थापना की। परन्तु आध-निक इतिहासकार इस मत को स्वीकार नहीं करते। उनका विचार है कि बदायूनी ने इस बात में अतिशयोक्ति का प्रयोग किया है। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि अकबर ने नया धर्म चलाया या चलाने का उसका विचार था। अबुलफ़ज़ल और बदायूनी ने इस तथाकथित नये धर्म के लिए तौहीद-ए-इलाही शब्द का प्रयोग किया है जिसका शाब्दिक अर्थ है 'दैवी एकेश्वरवाद'। 'दीन' अर्थात् धर्म शब्द का प्रयोग पहली बार 80 साल बाद किया गया। 80 साल तक नहीं किया गया था। तौहीद-ए इलाही वास्तव में एक ऐसा मार्गथा जो सूफ़ियों से मेल खाता था। जो व्यक्ति इच्छक थे और जिन्हें अकबर मन्जूर करता था वह इसके सदस्य वन सकते थे। इस मार्ग में आने के लिए इतवार का दिन निश्चित था। इस मार्ग में दीक्षित होने वाला व्यक्ति शहनशाह के क़दमों पर अपना सिर रखता था और शहनशाह उसे उठाकर मन्त्र देता था जिसे सुफ़ी भाषा में (शस्त) कहा जाता था। आगन्त्रक को ध्यान लगाकर इस मन्त्र की पुनरावृत्ति करनी पड़ती थी। इस सूत्र में अकत्रर का प्रिय उद्घोष अल्लाह-ज-अकबर' अर्थात् ईश्वर महान है, सम्मिलित था। दीक्षित होने वालों को जहाँ तक सम्भव हो मांस से दूर रहना पडता था और कम से कम अपने जन्म के महीने में तो ऐसा करना ही होता था और अपने जन्म दिन पर भोज तथा दान इत्यादि देना पड़ता था। दीक्षा के अतिरिक्त इसमें कोई रीतियाँ, आडम्बर या पूजा स्थल, कोई पुजारी वर्ग, कोई पविल पुस्तकों या आदेश नहीं थे। बदायूनी का कहना है कि इसके सदस्यों की भक्ति के चार स्तर थे अर्थात् सम्पत्ति, जीवन सम्मान और धर्म का बलिदान । ये स्तर भी सुफ़ी मार्ग के स्तरों के समान थे। धर्म त्याग का अर्थ वस्तुत: धर्म के संकीर्ण सिद्धांतों पर बाह्य आडम्बरों के प्रति मोह का त्याग था और यह भी सुफ़ी सिद्धान्तों के

समान्तर था। अकबर ने अपने शिष्य बनाने के लिए न तो बल का इस्तेमाल किया और न ही पैसे का। वास्तव में बड़े हिन्दू सामन्तों सहित बहुत से अग्रणीय सरदारों ने इसमें सम्मिलित होने से इन्कार कर दिया। उनमें से कैवल बीरबल ही इसका सदस्य था।

इस मार्ग में दीक्षित होने वालों की संख्या बहुत कम थी और उनमें भी बहुत से अकबर के अपने कृपापाझ थे। अतः इस मार्ग द्वारा कोई महत्वपूर्ण राजनीतिक भूमिका अदा करने की उम्मीद नहीं थी। वस्तुत: जब अकबर ने यह मार्ग चलाया तो वह अपनी आंतरिक स्थिति को सुदृढ़ कर चुका था और इस प्रकार का यथार्थवादी प्रदर्शन करने की कोई आवण्यकता नहीं थी। तब अकबर का उद्देश्य नया था ? इस विषय में इतिहासकारों के अलग-अलग मत हैं। बदायूनी ने इसका कारण अयोग्य चापलूसों श्रीर अधार्मिको द्वारा अकबर का दिमाग खराव करना माना है। उसका विचार है कि उन्होंने अकबर को यह कहा कि वह युग का 'इन्सान-ए-का(मल' अथवा 'परिपूर्ण मनुष्य' है। उनके कहने पर ही अकबर ने 'पाबोस' की परम्परा, अर्थात् शहनशाह के सामने क़दम बोसी, शुरू करवाई। यह रीति पहले सिर्फ़ खुदा की इबादत के लिए अपनाई जाती थी। इस तरह के बहुत से उदाहरण हैं जबिक शासकों ने अपने आप में सांसारिक और आध्यारिसक शक्तियों को मिलाया। अबुलफ़ज़ल कहता है कि यह लोगों के लिए स्वाभाविक है कि वह अपने शासक से आध्यादिमक मार्गदर्शन की आशा करें और अकबर लोगों को आध्या-त्मिक आनन्द प्राप्त कराने और एक दूसरे के विरोधीसम्प्र-दायों में सामन्जस्य स्थापित करने में पूरी तरह समर्थ था।

अकबर का लक्ष्य जो भी रहा हो तौहीद-ए-इलाही उसके साथ ही खत्म हो गया। दीक्षित होने वालों को शस्त देने की प्रथा कुछ समय तक जहाँगीर ने भी अपनाई, लेकिन जल्दी ही इसे समाप्त कर दिया गया। फिर भी राजा को जादुई शक्तियों का मालिक मानने की प्रवृत्ति बनी रही और लोग राजा के स्पर्श या पानी से भरे वर्तन पर साँस छोड़ने से रोग मुक्त होने की कल्पनाएँ करते रहे। यहाँ तक कि औरंगज़ेब जैसा कठोर शासक भी इस विश्वास को तोड़ नहीं सका।

अकबर ने दूसरे तरीक़ों से विभिन्न धर्मों में सुलह-कुल अर्थात् शान्ति और सामन्जस्य के सिद्धान्त पर बल दिया। उसने एक अनुवाद विभाग भी स्थापित किया जहाँ संस्कृत, अरबी, ग्रीक, इत्यादि भाषाओं की रचनाओं का फ़ारसी में अनुवाद होता था। 'सिंहासन बत्तीसी' 'ग्राथवं वेद' और 'बाइबल' का अनुवाद सबसे पहले किया गया। उसके बाद 'महाभारत' 'गीता' और 'रामायण' का अनुवाद हुआ। 'पंचतन्त्र' जैसी अनेक रचनाओं तथा भूगोल, गणित और दर्शन पर भी अनेक रचनाओं का अनुवाद किया गया। 'क़ुरान' का भी सम्भवतः पहली बार अनुवाद हुआ।

अकबर ने अनेक सामाजिक और शैक्षिक सुधार किये। उसने सती प्रथा बन्द कर दी। विधवा केवल अपनी इच्छा से ही सती हो सकती थी। छोटी आयु की विधवाएँ जिन्होंने विधवा होने तक पित के साथ सहवास नहीं किया होता था, बिल्कुल भी सती नहीं हो सकती थीं। विधवा-विवाह को भी क़ानूनी मान्यता दी गयी। अकबर एक से अधिक पटनी रखने के हक़ में नहीं था बशातें पहली पटनी नि:संतान न हो। विवाह की आयु भी बढ़ाकर लड़कियों

के लिए चौदह वर्ष और लड़कों के लिए सोलह वर्ष कर दी गयी थी। मदिरा की बिकी को सीमित किया गया। लेकिन इनमें से प्रत्येक कदम सफल नहीं रहा। जैसा कि हम जानते हैं कि सामाजिक विधान की सफलता बहुत कुछ जनता के सहयोग पर निर्भर करती है। अकवर का युग अन्धविश्वासों का युग था और ऐसा लगता है कि उसके सामाजिक सुधारों को सीमित सफलता ही मिल सकी।

अकबर ने शैक्षिक पाठ्यक्रम में भी काफी संशोधन किया। उसने नैतिक-शिक्षा, गणित तथा धर्म-निरपेक्ष विषयों जैसे कृषि, ज्यामिति, खगोल शास्त्र, प्रशासन के सिद्धान्त, तर्क-शास्त्र, इतिहास, आदि पर अधिक वल दिया। उसने कलाकारों, कवियों, चित्रकारों और संगीतकारों को भी संरक्षण दिया। उसका दरबार प्रसिद्ध व्यक्तियों अर्थात् नवरत्नों की उपस्थित के कारण प्रसिद्ध हो गया।

इस प्रकार अकबर के शासनकाल में राज्य अनिवार्य रूप से धर्मनिरपेक्ष, सामाजिक विषयों में उदार और चेतना तथा सांस्कृतिक एकता को प्रोत्साहन देने वाला बन गया।

#### प्रश्न-अभ्यास

- 1. अकबर ने अपने शासनकाल के आरंभिक सालों में जिन समस्याओं का सामना किया, उनका विवेचन की जिए। उन समस्याओं को हल करने के लिए उसने क्या कदम उठाए?
- 2. अकबर के शासनकाल में मुग़ल साम्राज्य की भू-राजस्व व्यवस्था का वर्णन कीजिए।
- 3. मनसबदारी व्यवस्था से क्या अभिन्नेत है ? इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
- 4. अकबर के शासनकाल में उच्च अधिकारी वर्ग का संगठन दिल्ली के सुल्तानों के काल के मुक़ाबले में किस तरह भिन्न था ?
- 5. अकबर के शासनकाल में केन्द्रीय और प्रांतीय सरकारों का संगठन क्या था ? स्थानीय, प्रांतीय और केन्द्रीय स्तरों पर सरकार के कौन से मुख्य अधिकारी थे ?
- 6. राजपूत राज्यों के प्रति अकबर की नीति की मुख्य विशेषताएँ क्या थीं ? यह नीति किस हद तक सफल हई ? विवेचन कीजिए।
- 7. उत्तरी भारत के राजनीतिक एकीकरण में अकबर के योगदान का विवेचन कीजिए।
- 8. अकबर के धार्मिक विचारों के विकास का वर्णन कीजिए। 'सुलहकुल' की परिकल्पना क्या थी ? इसके महत्व को विस्तारपूर्वक बताइए।

# दक्कन और दक्षिण भारत (1656 तक)

हम पहले एक अध्याय में बता चुके हैं कि बहमनी साम्राज्य के विघटन के वाद अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुण्डा नामक तीन शक्तिशाली रियासतें उभरीं और उन्होंने मिलकर 1565 में तालिकोट के निकट बन्तीहड़ी की लड़ाई में विजयनगर को बूरी तरह पराजित किया। विजय के पश्चात् इन रियासतों ने पुराने तौर-तरीके अपना लिए। अहमदनगर और बीजापुर दोनों ने उपजाक शोलापुर पर अपना-अपना दावा किया। युद्ध और विवाह सम्बन्ध दोनों में से कोई भी इस समस्या को सुलझाने में सहायक नहीं हुआ। दोनों रियासतों की महत्वाकांक्षा बीदार को हस्तगत करने की थी। अहमद-नगर अपने उत्तर में स्थित बरार को भी हथियाना चाहता था । बस्तुतः बहमनी सुल्तानीं के वंशज निजामशाहियों ने दनकन में प्रधानता नहीं तो कम से कम बेहतर स्थिति का दावा आरम्भ किया। उनके इस दावे का विरोध न केवल बीजापुर ने किया बल्कि गुजरात के सुल्तानों ने भी किया जिनकी नजुर बरार के साथ-साथ समृद्ध कोंकण प्रदेश पर भी थी। गुजरात के सुल्तानों ने अहमदनगर के विरुद्ध बरार को सिकय सहायता दी और दनकन में शक्ति-सन्तुलन को बनाये रखने के लिए अहमद-नगर से युद्ध भी किया। बीजापुर और गोलकुण्डा में भी नालदुर्ग के लिए संघर्ष हुआ।

1572 में मुशलों द्वारा गुजरात विजय से एक नयी परिस्थित उत्पन्न हो गई। गुजरात विजय दक्कन विजय की पूर्व-पीठिका हो सकती थी। लेकिन अकबर कहीं और व्यस्त था, और इस मौके पर दक्कन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। अहमदनगर ने इस मौके का लाभ उठाकर बरार हथिया लिया। वास्तव में अहमदनगर और बीजापुर ने एक समझौता कर लिया जिसके अन्तर्गत बीजापुर को विजयनगर के इलाकों पर दक्षिण में अपने राज्य का विस्तार करने की छूट मिल गई और अहमदनगर ने बरार को रौंद डाला। गोलकुण्डा भी विजयनगर साम्राज्य के क्षेत्र में अपनी सीमाओं का विस्तार करना चाहता था। इस प्रकार सभी वक्कनी रियासतें विस्तारवादी थीं।

इस स्थिति में एक और महत्त्वपूर्ण बात दक्कन में मराठों का बढ़ता महत्व थी। जैसा कि हम देख चुके हैं, बहमनी शासकों ने हमेशा मराठा सेनाओं को सहायक सेना के रूप में रखा था। इसे बारगीर (या सामान्यतः बारगी) कहा जाता था। स्थानीय स्तर पर राजस्व कार्य बाह्मणों के हाथ में था। मोरे, निम्बालकर, घाटगे जैसे कुछ पुराने मराठा वंशों ने बहमनी सुल्तानों की सेना में रहकर मनस्य और जागीरें भी प्राप्त की थीं। इनमें से अधिकांश शक्तिशाली जमींदार थे। जिन्हें दक्कन में

देशम्ख कहा जाता था। परन्तु उनमें न तो कोई राजपूतों की भारति स्वतन्त्र शासक था और न उनमें से किसी के पास बड़ा राज्य था। दूसरे वे अनेक वंशों के नेता भी नहीं थे, जिनकी सहायता पर वे निभर कर सकते। अतः अधिकांश मराठा सरदार सैनिक साहसिक थे जो परिस्थित के जनसार अपनी स्वामीभिनत बदल सकते थे। फिर भी भराठा दक्कन के जमींदारों की रीढ़ थे और उनकी स्थिति उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्रों के राजपूतों के समान थी। सोलहवीं शताब्दी के मध्य में दक्कनी राज्यों ने मराठों को अपनी ओर मिलाने की निश्चित नीति अपनायी। दक्कन की तीनों बड़ी रियासतों ने मराठा सरदारों को नौकरी और बड़े पद दिये। बीजापुर का इब्राहीम आदिलशाह जो 1555 में गद्दी पर बैठा था, इस नीति को अपनाने वालों में अग्रणी था। कहा जाता है कि उसके पास 30000 मराठों की सहायक (बारगी) सेना थी, और वह राजस्व के मामलों में मराठों को हर स्तर पर छट दिया करता था। इस नीति के अन्तर्गत पूराने वंशों पर तो कृपा बनी ही रही, कई नये वंश भी बीजापुर रियासत में महत्वपूर्ण हो गये, जैसे भोंसले, जिनका वंशगत नाम घोरपडे था, डफ्ले (अथवा चह्नान) आदि। राजनियक वार्ताओं में मराठी ब्राह्मणों का उपयोग भी नियमित रूप से किया जाता था। उदाहरण के लिए अहमदनगर के शासक ने कणकोजी नरसी नामक ब्राह्मण को पेशवा की उपाधि दी । अहमदनगर और गोलकुण्डा में भी मराठों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

अतः यह स्पष्ट है कि जमींदार वर्ग और लड़ाकू जातियों के साथ मित्रता की नीति अकबर-कालीन मुगल साम्राज्य से बहुत पहले दक्कन की रियासतों ने अपना लीथी।

# दक्कन में मुग्लों का बढ़ाव

उत्तर भारत में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर लेने के पश्चात् दक्कन की ओर क़दम बढ़ाना मुगलों के लिए स्वाभाविक था। यद्यपि विध्याचल उत्तर और दक्षिण की सीमा-रेखा था, परन्तु यह अलंध्य-अवरोध नहीं था। यात्री, ज्यापारी, तीर्थं यात्री और घुमक्कड़ साधु सदा से इसे पार कर आते-जाते रहे थे तथा दक्षिण और उत्तर में जहां हर एक के अपने विशेष सांस्कृतिक स्वरूप थे, उन्हें

एक रूप में बाँधते रहे थे। त्रालकों द्वारा दक्कन-विजय तथा उत्तर और दक्षिण के मध्य आवागमन के साधन सुगम हो जाने के कारण दोनों क्षेत्रों में व्यापारिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध दढतर हो गए थे। दिल्ली सल्तनत के पतन के पश्चात बहुत से सुफ़ी सन्त और नौकरी की तलाश में कई अन्य व्यक्ति बहमनी सुल्तानों के दरबार में पहुंचे थे। राजनीतिक दृष्टि से भी उत्तर और दक्षिण अलग नहीं थे। जैसा कि हम देख चके हैं पश्चिम के गुजरात और मालवा तथा पूर्व में उड़ीसा राज्य दक्कन की राज-नीति में निरन्तर लिप्त रहे थे। अतः यह स्वाभाविक था कि सातवें और आठवें दशक के प्रारम्म में मालवा और गुज-रात को जीतने के पश्चात मुग़ल भी दक्कन की राजनीति में रुचि दिखाते । 1576 में एक मुग़ल सेना ने खानदेश पर आक्रमण किया और वहाँ के शासक को समर्पण के लिए विवश कर दिया। किन्तू अकबर को अधिक महत्वपूर्ण कारणों से अपना ध्यान कहीं और लगाना पड़ा। 1586 से 159% तक बारह वर्षों तक अकबर उत्तर-पश्चिम की स्थिति का अध्ययन करने के लए लाहीर में रहा। इसी बीच दक्कन की परिस्थितियां बिगड़ती चली गई।

दक्कन राजनीति का जलता कुण्ड था। विभिन्न दक्कनी रियामतों के बीच लड़ाई एक आम बात थी। एक शासक की मृत्यु विभिन्न दलों के सामन्तों के बीच संघर्ष का कारण बन जाती थी। प्रत्येक दल शासक निर्माता की भूमिका निभानाचाहता था। इन परिस्थितियों में दक्किनियों और नवागन्तुकों (अफ़ाकी अथवा गरीब) के बीच संघर्ष खुले रूप से होता था। दक्किनियों में भी हब्शी (अबीसी-नियायी अथवा अफ़ीकी) और अफ़ग़ान दो वर्ग बन गये। इन वर्गी और दलों का दक्कन की जनता के साथ सांस्कृतिक स्तर पर कोई सम्पर्क नहीं था। दक्कन की सैन्य और राजनीतिक प्रणाली में मराठों का विलयन, जो बहुत पहले प्रारम्भ हो चुका था, और आगे नहीं बढ़ा। अत: शासकों और सरदारों के प्रति जनता की बहुत कम स्वामिभक्ति थी।

वलगत संघर्षों और मतभेदों के कारण परिस्थिति और भी बिगड़ गई। सबहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में ईरान में नये राजवंश सफ़विद के अन्तर्गत शियामत राजधर्म बन गया था। शिया सम्प्रदाय का बहुत समय से दमन किया जाता रहा था और अब उत्साह की पहली लहर में इस सम्प्रदाय के लोगों को अपने पूर्व विरोधियों को सताने का मौका मिला। परिणामतः वहुत से महत्वपूर्ण परिवारों ने वहाँ से भाग कर अकबर के दरबार में भारण ली जो भियाओं और सुन्तियों में कोई विभेद नहीं करता था। कुछ दक्कनी रियासतों ने भी शियामत को राजधर्म के रूप में स्वीकार किया। गोलकुण्डा इनमें से प्रमुख था। बीजापुर और अहमदनगर में भी शिया शक्तिभाली थे किन्तु उनका पलड़ा कभी-कभी ही भारी होता था। इससे दलगत संघर्ष और बढ़ गया।

दक्कन में महदवी सिद्धान्तों का भी काफ़ी प्रसार हुआ। मुसलमानों का त्रिश्वास था कि प्रत्येक युग में पैगम्बर के परिवार से एक व्यक्ति प्रकट होगा और धर्म को दढ करेगा तथा न्याय को विजय दिलायेगा। ऐसा व्यक्ति महदी कहलाता था। हालाँकि संसार के विभिन्न भागों में अलग-अलग कालों में महदी प्रकट हो चुके थे, किन्त सोलहबीं शताब्दी के अन्त में इस्लाम को एक युग की सम्भावित समाप्ति ने इस्लामी दुनिया में अनेक आशाएँ उत्पन्न कर दी थीं। भारत में, पन्द्रहवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में जीनपुर में उत्पत्न सैयद मुहम्मद ने महदी होने का दावा किया। सैयद मूहम्मद ने भारत और इस्लामी दुनिया का भ्रमण किया और काफ़ी उत्साह पैदा किया । दक्कन सहित उसने देश भर में अपने दायरे स्थापित किए। दक्कन उसके लिए बहुत उपजाऊ सिद्ध हुआ। परम्परावादी तत्व महदवी सम्प्रदाय के उतने ही तीव विरोधी थे, जितने कि शिया सम्प्रदाय के । हालाँकि दोनों के बीच कोई प्रेम-भाव समाप्त नहीं हुआ था। अकबर ने इसी संदर्भ में सुलह-कुल का सिद्धान्त प्रचारित किया। उसे इस बात का भय था कि दक्कन के सम्प्रदायगत संघर्षों का सीधा प्रभाव मुगल साम्राज्य पर पडेगा।

अकबर को पुर्तगालियों की बढ़ती शक्ति का भी खतरा या। पुर्तगाली मक्का जाने वाले हज यात्रियों के कामों में हस्तक्षेप करते थे। इसमें वे शाही परिवारों की स्तियों को भी नहीं छोड़ते थे। वे अपनी सीमाओं में धौंस से काम लेते थे, जो अकबर को पसन्द नहीं था। पुर्तगाली मुख्य भूमि पर निरन्तर अपना प्रभाव बढ़ाने के चक्कर में थे और यहाँ तक कि उन्होंने सूरत पर भी हाथ डाला, जिसे एक मुगुल सेनापित ने समय पर पहुँचकर बचा लिया। अतः अकबर ने स्पष्ट रूप से यह अनुभव किया कि मुगुल साम्राज्य के निरीक्षण में दक्कनी रियासतों की सम्मिलत शक्ति यदि पुर्तगालियों के खतरे को पूरी तरह समाप्त नहीं भी कर सकेगी, तो उसे कम अवश्य कर देगी।

इन्हीं कारकों के कारण अकबर दक्कनी मामलों में लिप्त होने को विवश हुआ।

#### बरार, अहमदनगर और ख़ानदेश विजय

अकबर ने पूरे देश पर अपने प्रभुत्व का दावा किया था। अतः वह चाहता था कि राजपूतों की भाँति दक्कती रियासतें भी उसकी प्रभुत्ता को स्वीकार करें। उसने पहले भी कई दूत इस प्रयत्न में दक्कनी रियासतों को भेजे थे कि वे उसकी शक्ति को स्वीकार कर उससे मिन्नता करें लेकिन उनका अपेक्षित परिणाम नहीं निकला। यह स्पष्ट था कि जब तक मुगल उन पर सैनिक दबाव न डालें, दक्कनी रियासतें मुगल प्रभुत्ता को स्वीकार करने वाली नहीं थीं।

1591 में अकबर ने राजनियक आक्रमण किया। उसने प्रत्येक दक्कनी रियासत में दूत भेजे और उनसे मुग़ल प्रभुत्ता स्वीकार करने को कहा। जैसा कि आशा की जाती थी, किसी रियासत ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। केवल खानदेश ही इसका अपवाद रहा क्योंकि वह मुगल साम्राज्य के एकदम निकट स्थित था और म्यालों का सामना कर पाने की स्थिति में नहीं था। अहमदनगर के शासक ब्रहान ने भ्राल दूत के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, अन्य रियासतों ने केवल मित्रता के वायदे किए। ऐसा प्रतीत होता था कि अकबर दक्कन के मामले में कोई निश्चित क़दम उठाना चाहता है। 1595 में ब्रहान की मृत्यु के बाद छिड़े निजामशाही सरदारों के आपसी संघर्ष ने अकबर को आवश्यक अवसर प्रदात कर दिया। वहाँ अलग-अलग दलों द्वारा समर्थित चार लोग उत्तराधिकारी का दावा कर रहे थे। सबसे मजबूत दावा मृतक शासक के पुत्र बहादुर का था। बीजापुर का शासक इब्राहीम आदिलशाह द्वितीय भी उसका समर्थन करना चाहता था। बुरहान की बहन चाँदबीबी इब्राहीम के चाचा और बीजापर के भूतपूर्व शासक की विधवा थी। वह बहुत योग्य स्त्री थी और उसने आदिलशाह के व्यस्क होने तक दस साल तक रियासत पर शासन किया था। वह मातमपुर्सी के लिए अह-मदनगर गई थी और वहाँ उसने अपने भतीजे के दावे का

जोरदार समर्थन किया। इसी पृष्ठभूमि में विरोधी दल के सरदारों (दक्किनियों) ने मुग़लों को हस्तक्षेप के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद जो संघर्ष हुआ, वह वास्तव में अहमदनगर पर प्रभुत्व के लिए मुग़लों और बीजापुर के मध्य संघर्ष था।

मुगल आक्रमण का नेतृत्व गुजरात के गवर्नर मुगल शाहजादे मुराव और अब्दुर्रहीम खान-ए-खानां ने किया। खानदेश के शासक को सहयोग करने को कहा गया। अहमदनगर के सरदारों में आपस में फूट होने के कारण राजधानी तक मुगलों को बहुत कम विरोध का सामना करना पड़ा। चाँदवीबी ने तरण शासक वहादुर के साथ स्वयं को किले के अन्दर बंद कर लिया। चार महीनों के घेरे के बाद दोनों पक्षों में समझौता हुआ। इस बीच चाँदवीबी ने बहुत साहस का परिचय दिया था। समझौते के अनुसार बरार मुगलों के प्रभुत्व में आ गया और शेष क्षेत्र पर बहादुर का दावा मान लिया गया। मुगलों का प्रभुत्व भी स्वीकार कर लिया गया। यह समझौता 1596 में हुआ।

बरार के मुगल साम्राज्य में विलयन ने दक्कन रिया-सतों को सावधान कर दिया। उन्होंने अनुभव किया कि बरार के मिल जाने से दक्कन में मुग़लों के पैर जम जायेंगे और वे कभी भी अपने क़दम आगे बढ़ा सकेंगे। यह भय कारणहीन नहीं था। अतः वे अहमदनगर के पक्ष में हो गयीं और मुग़लों द्वारा बरार के विलयन में अवरोध उत्पन्न करने लगीं। शीघ्र ही एक बीजापुरी सेनापति के नेत्त्व में बीजापूर, गोलकुण्डा और अहमदनगर की संयुक्त सेना ने काफ़ी बड़ी संख्या में बरार पर आक्रमण कर दिया। 1597 में हुई एक जबरदस्त लड़ाई में मुग़ल सेना ने अपने से तीन गुनी दक्कनी सेना को पराजित कर दिया। बीजा-पूर और गोलकुण्डा की सेनाएँ पीछे हट गईं और चाँद-बीबी स्थिति का सामना करने के लिए अकेली रह गई। हालाँकि चाँदबीबी 1596 की संधि का पालन करना चाहती थी लेकिन वह मुगलों को परेशान करने के लिए अपने सर-दारों को आक्रमण करने से रोक नहीं सकी। इसका परिणाम यह हुआ कि मुग़लों ने अहमदनगर के किले पर दोबारा घेरा डाल दिया। कहीं से भी सहायता न मिलने के कारण चाँदबीबी ने मुग़लों से समझौते की बातचीत शुरू की लेकिन विरोधी दलों ने उस पर दोह का आरोप लगाकर उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार दक्कन की राजनीति के

एक सर्वाधिक रोमांचक व्यक्तित्व का अन्त हो गया। इसके बाद मुग़लों ने अहमदनगर पर आक्रमण करके उस पर विजय प्राप्त कर ली। तरुण शासक वहादुर को ग्वालियर के किले में भेज दिया गया। वालघाट को भी साम्राज्य में मिला लिया गया और अहमदनगर में मुग़ल छावनी डाल दी गई। यह घटना 1600 में घटी।

अहमदनगर की पराजय और वहादुर निजामशाह के पकड़ें जाने से दक्कन में अकवर की समस्याएँ समाप्त नहीं हो गईं। वहाँ कोई ऐसा निजामशाही राजकुमार या सरदार शेष नहीं था जिसके पास पर्याप्त समर्थन हो और जो अकवर के साथ समझौते की बातचीत कर सके। साथ ही मुगल उस समय न तो अहमदनगर से आगे वढ़ना चाहते थे और न ही वे इस स्थिति में थे कि रियासत के शेप क्षेत्रों पर क़ब्जा करने का प्रयत्न करें। मुगल सरदारों की आपसी झड़पों से स्थिति और भी विगड़ गई।

स्थिति का मौक पर अध्ययन करने के लिए अकवर पहले मालवा और फिर खानदेश की ओर बढ़ा। वहाँ उसे पता लगा कि खानदेश के नये शासक ने अपनी सीमा से होकर अहमदनगर जाते हुए शाहजादे दानियाल का उचित सम्मान नहीं किया था। अकवर खानदेश में स्थित असीरमढ़ के किले पर भी अपना अधिकार करना चाहता था क्योंकि वह दक्कन का सुदृढ़तम किला माना जाता था। मजबूत घेरे के बाद, जब रोग फैलने लगा तो खानदेश का शासक बाहर आया और उसने समर्पण कर दिया (1601)। खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया।

असीरगढ़ पर आक्रमण करने के बाद अकबर शहजादा सलीम के विद्रोह से निपटने के लिए उत्तर की ओर लौट आया। यद्यपि खानदेश, बरार, बालघाट और बहु-मदनगर के किले पर मुगल आधिपत्य कोई मामूली उपलब्धि नहीं थी, फिर भी मुगलों को अपनी स्थिति अभी मजबूत करनी थी। अकबर इस बारे में पूरी तरह सजग था कि बीजापुर से किसी समझौते के बिना दक्कन की समस्याओं का कोई स्थायी हल नहीं निकल सकता। अतः उसने इब्राहीम आदिलशाह द्वितीय के पास उसे आश्वस्त करने के लिए संदेश भेजा। आदिलशाह ने अकबर के सबसे छोटे पुत्र शहजादा दानियाल से अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव किया। लेकिन शादी के कुछ समय बाद

ही शाहजादा दानियाल की अधिक मदिरापान के कारण मृत्यु हो गई (1602)। अत: दक्कन की परिस्थिति अस्पष्ट रही और अकयर के उत्तराधिकारी जहाँगीर को उससे निपटना पड़ा।

# मलिक अम्बर का उदय तथा स्थिति दृढ़ करने के मुग्ल प्रयत्नों की असफलता

अहमदनगर के पतन और मुग़लों द्वारा बहादुर निजाम शाह की गिरफ्तारी के बाद इस बात की पूरा सम्भावना थी कि अहमदनगर रियासत के ट्कड़े हो जाते और पड़ोसी रियासतें उन्हें हस्तगत कर लेतीं, किन्तू मलिक अम्बर के रूप में एक योग्य व्यक्ति के उदय की वजह से ऐसा नहीं हुआ। मिलिक अम्बर एक अबीसीनियायी था और उसका जन्म इथियोपिया में हुआ था । उसके प्रारम्भिक जीवन की विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऐसा अनुमान है कि उसके निर्धन माता-पिता ने उसे वगदाद के गुलाम-बाजार में बेच दिया था। बाद में उसे किसी व्यापारी ने खरीद लिया और उसे दक्कन ले आया, जहाँ की स्मृद्धि उस काल में बहुत लोगों को आकर्षित करती थी। मलिक अम्बर ने मुरतजा निजामशाह के प्रभावशाली सरदार चंगेजुखाँ के यहाँ काफ़ी तरक्क़ी की थी। जब मृग़लों ने अहमदनगर पर आक्रमण किया, तो मलिक अम्बर अपना भाग्य आजमाने के लिए बीजापुर चला गया। लेकिन जल्दी ही वह वापस आ गया और चाँदबीबी के विरोधी हब्शी (अबीसीनियायी) दल में सम्मिलित हो गया। अहमदनगर के पतन के बाद मलिक अम्बर ने एक निजामशाही शाहजादे को ढुंढ़ निकाला और बीजापुर के शासक की मदद से उसे मूरतजा निजामशाह दितीय के नाम से गद्दी पर बिठा दिया। वह स्वयं उसका पेरुवा बन गया। पेशवा का पद अहमदनगर की रियासत में पहले से प्रचलित था। मलिक अम्बर ने काफ़ी बड़ी मराठा सेना (बारगी) इकट्ठी कर ली। मराठे तेज गति वाले थे और दुश्मन की रसद काटने में काफ़ी होशियार थे। यह गुरिल्ला युद्ध-प्रणाली दक्कन के मराठों के लिए परम्परागत थी, लेकिन मुग़ल इससे अपरि-वित थे। मराठों की सहायता से मलिक अम्बर ने मुगलों को बरार, अहमदनगर और बालाघाट में अपनी स्थिति सूदढ़ करना कठिन कर दिया।

उस समय दक्कन में मुगलों का सेनापित अब्दुर्रहीम खान-ए-खानां था, जो एक चालाक और होशियार राज- नीतिज तथा योग्य सैनिक था। उसने 1601 में तेलगाना के नांदेर नामक स्थान पर मलिक अम्बर को बुरी तरह पराजित किया। किन्तू उसने मलिक अम्बर के साथ मिन्नता के सम्बन्ध रखने का निर्णय किया क्योंकि वह समझता था कि शेष निजामशाही क्षेत्र में स्थायित्व रहना अच्छा है। इसरी ओर मलिक अम्बर ने भी खान-ए-खाना के साथ मिलता करना बेहतर समझा क्योंकि इससे उसे अपने आन्तरिक विरोधियों से निपटने का अवसर मिल सकता था। किन्तू अकवर की मृत्यू के बाद मुगल सरदारों के पारस्परिक मतभेद के कारण दक्कन में मुगलों की स्थिति कमज़ोर हो जाने से मलिक अम्बर ने बरार, बालाघाट और अहमदनगर से मुगलों को खदेड़ने के लिए जोरदार आक-मण किया । उसके इस प्रयत्न में बीजापूर के शासक इब्रा-हीम आदिलशाह ने सहायता की क्योंकि वह चाहता था कि अहमदनगर, बीजापुर और मुग़लों के बीच निजामशाही राज्य मध्यवर्ती-राज्य(Buffer state)बना रहे। उसने मलिक अम्बर को उसके परिवार में रहने, खजाना इकट्टा करने और भोजन सामग्री रखने के लिए तेलंगाना में कंधार का शक्तिशाली किला दिया। उसने उसकी मदद के लिए 10,000 घड़सवार भी भेजे जिनका व्यय पूरा करने के लिए एक क्षेत्र भी सुरक्षित कर दिया गया। इस समझौते को मलिक अम्बर तथा बीजापूर के एक प्रमुख इथियोपियाई सरदार की बेटी के विवाह से और भी दृढ़ बनाया गया। यह विवाह 1609 में बड़ी धुम-धाम से हुआ। आदिलशाह ने वधु को बहुत दहेज दिया और 80,000 रुपये केवल आतिशबाज़ी में खर्च

बीजापुर की सहायता से शक्ति बल बढ़ा कर और मराठों की सिक्रय सहायता से अम्बर ने शीघ ही खान-ए-खानां को बुरहानपुर तक खदेड़ दिया। अकबर द्वारा दक्कन के विजित प्रदेश इस प्रकार 1610 तक छिन गए यद्यपि जहाँगीर ने शहजादा परवेज को एक बड़ी सेना देकर दक्कन भेजा था पर वह मिलक अम्बर की चुनौती का सामना नहीं कर सका। यहाँ तक कि अहमदनगर भी छिन गया और शहजादा परवेज को अम्बर के साथ अप-मानजनक समझौता करना पड़ा।

मिलक अम्बर उन्निति करता रहा। जब तक मराठे तथा अन्य दक्कनी तत्व उसकी सिक्रय सहायता करते रहे, मुगल अपना प्रभुत्व पुन:स्थापित नहीं कर पाये। लेकिन धीरे-धीरे मलिक अम्बर उद्धत होकर गया और परिणा-मतः उसके मित्र उससे दूर हो गये। अर्ब्दरहीम खान-ए-खानां तब तक पुन: दक्कन का वायसराय नियुक्त हो चुका था। उसने इस स्थिति का लाभ उठाया और कई हब्शी मरदारों तथा जगदेव राय, वाबजी काटे, उदाजी राम जैसे कई मराठा सरदारों को अपनी ओर मिला लिया। जहाँगीर स्वयं मराठों के महत्व के प्रति पूरी तरह से सजग था। उसने अपनी जीवनी में लिखा है कि मराठे "सख्त जान हैं और मुल्क में विरोध का केन्द्र हैं।" मराठा सरदारों की मदद से खान ए-खानां ने 1616 में अहमद-नगर, बीजापुर और गोलक्ंडा की संयुक्त सेना को पूरी तरह पराजित किया। सुगलों ने निजामशाही की नयी राजधानी खिरकी पर अधिकार कर लिया और वहाँ से जाने से पहले प्रत्येक इमारत जला डाली। इस पराजय ने मुगुलों के विरुद्ध दक्कनी भाईचारे को हिला दिया। परन्तू मलिक अम्बर ने अपने प्रयत्नों में ढील नहीं आने दी। खान-ए-खानां की विजय को पूर्ण करने के लिए जहाँगीर ने अपने पुत्र शहजादा खुरम (बाद में शाहजहाँ) के सेनापितत्व में बहुत बड़ी सेना भेजी और स्वयं सहायता पहुँ बाने के लिए मांडु आ गया (1618)। इस खतरे को देखते हए अम्बर को समर्पण करना पड़ा। इस सन्दर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि संधि में जहाँगीर ने अम्बर द्वारा जीते गये प्रदेशों तक अपना दावा नहीं किया। कुछ विद्वान इसका कारण जहाँगीर की सैनिक-कमज़ोरी मानते हैं किन्तु वास्तविकता यह नहीं है। यह जहाँगीर की नीति के कारण हुआ। स्पष्टतः जहाँगीर दक्कन में मुगल-उत्तरदायित्व को बढ़ाना या दक्कन के मामलों में बहत गहराई से लिप्त होना नहीं चाहता था और फिर उसे आजा थी कि उसकी उदारता से दक्कनी रियासतों को नि:संशय होने का अवसर मिलेगा और वे मुगलों के साथ मिन्नतापूर्वक रह सकेंगी। अपनी नीति के अन्तर्गत ही जहाँगीर ने बीजापुर को अपनी ओर खींचने का प्रयत्न किया। आदिलशाह को उसने एक उदार फ़रमान भेजा, जिसमें जहाँगीर ने उसे 'बेटा' कहकर सम्बोधित कियाथा।

इत पराजयों के बावजूद मिलक अम्बर मुग़लों के विरुद्ध दक्कनी-विरोध का नेतृत्व करता रहा और दक्कन में शान्ति स्थापित नहीं हो पायी। परन्तु दो वर्ष पश्चात्

ही दक्कनी सेनाओं की मुग़लों के हाथों गम्भीर पराजय हुई। अम्बर को मुग़लों के सब क्षेत्र लौटाने पड़े और उसके पास का 14 कोस का क्षेत्र भी देना पड़ा। दक्कनी रियासतों को पचास लाख रुपये हरजाने के रूप में भी देने पड़े। इन विजयों का श्रेय शहजादा खुर्रम को दिया गया।

पहली पराजय के तत्काल वाद इस दूसरी पराजय ने मुग़लों के खिलाफ़ दक्कनी रियासतों की एकता को तोड़ कर रख दिया। उनमें पुरानी शतुताए फिर से उभर आईं। मिलक अम्बर ने शोलापुर को पुन: प्राप्त करने के लिए बीजापुर के विकद्ध कई अभियान छेड़े। शोलापुर दोनों रियासतों के बीच संघर्ष का कारण था। अम्बर द्रुत गित से बीजापुर की राजधानी पहुँचा, इद्याहीम आदिलशाह द्वारा बनवायी नयी राजधानी नौरसपुर को जला डाला और आदिलशाह को किले में शरण लेने को विवश कर दिया। यह अम्बर की शक्ति की चरम-सीमा थी।

यद्यपि मलिक अम्बर में उल्लेखनीय सैनिक-कौशल, शिक्त और इच्छाशक्ति थी, किन्तु उसकी उपलब्धियां बहुत कम समय तक बनी रह सकी क्योंकि मुतालों के साथ वह मिलकर नहीं रह सका या वह ऐसा करना ही नहीं चाहता था। अम्बर के उदय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि इससे दक्कनी कियाकलापों में मराठों के महत्व को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया। मलिक अम्बर के नेतृत्व में सफलता के बाद मराठों में इतना आत्मविश्वास उत्पन्न हो गया कि कालान्तर में वे स्वतन्त्र भूमिका का निर्माण करने में समर्थ हए।

मिलक अम्बर ने भू-राजस्व की टोडरमल की प्रणाली को लागू करके निजामशाही रियासत के प्रशासन में सुधार लाने का प्रयत्न किया। उसने भूमि को ठेके (इजारा) पर देने की पुरानी प्रथा को समाप्त कर दिया क्योंकि वह किसानों के विनाश का कारण बनती थी। इसके स्थान पर उसने जुब्ती-प्रणाली को लाग किया।

1622 के बाद जब जहाँगीर के विरुद्ध शहजादा शाहजहाँ के विद्रोह के कारण दक्कन में अव्यवस्था हुई, तो मिलक अम्बर ने मुगलों के हाथों हारे हुए बहुत से क्षेत्र फिर से जीत लिए। इस प्रकार दक्कन में मुगलों की स्थिति को सुदृढ़ करने के जहाँगीर के प्रयत्न विफल हो गये। किन्तु मुगलों के साथ शत्नुता को फिर से प्रारम्भ

करने से अहमदनगर को हुए लाभ लम्बे समय तक बने रहे, यह संदेहास्पद है। इससे ऐसी स्थित पैदा हो गयी कि शाहजहाँ को निर्णय करना पड़ा कि अहमदनगर के स्वतन्त्र अस्तित्व को मिटाने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। 1626 में अस्ती वर्ष की आयु में मिलक अम्बर की मृत्यु हो गयी। किन्तु उसकी श्रन्नुता की परम्परा के कड़वे फल उसके उत्तराधिकारियों को चवाने पड़े।

# अहमदनगर का विनाश तथा बीजापुर और गोल-कुण्डा द्वारा मुग़ल-प्रभुत्व स्वीकार करना

शाहजहाँ 1627 में गद्दी पर बैठा। दक्कन के विरुद्ध दो अभियानों का नेतृत्व करने तथा पिता से विद्रोह के समय वहाँ काफ़ी समय व्यतीत करने के कारण शाहजहाँ को दक्कन और उसकी राजनीति का बहुत व्यक्तिगत शान था।

शहनशाह के रूप में शाहजहाँ का पहला काम निजामशाही शासक द्वारा छीने गए दक्कनी प्रदेशों को वापस लेना था। इस काम के लिए उसने पुराने और अनुभवी सरदार खान-ए-जहाँ लोदी को नियुक्त किया। किन्त खान-ए-जहाँ अपने प्रयत्न में असफल हुआ और उसे वापस दरबार में बुला लिया गया। लेकिन उसने जल्दी ही विद्रोह कर दिया और निजामशाह से मिल गया। निजामशाह ने उसे बरार और बालघाट के शेष क्षेत्रों से मुग़लों को खदेड़ने को नियुक्त कर दिया। एक प्रमुख मुगल सरदार को इस प्रकार शरण देना एक ऐसी चुनौती थी, जिसे शाहजहाँ नजरअन्दाज नहीं कर सकता था। यह स्पष्ट था कि मलिक अम्बर की मृत्यु के बाद भी बरार और बालघाट पर म्ग़ल-प्रभृत्व को अस्वीकार करने की नीति निजामशाही शासक ने छोड़ी नहीं थी। अतः शाहजहाँ इस निष्कषं पर पहुँचा कि दक्कन में मुगलों के लिए तब तक शान्ति सम्भव नहीं है, जब तक कि अहमदनगर का स्वतन्त्र अस्तित्व बना हुआ है। यह निर्णय अकबर और जहाँगीर की नीति से एकदम अलग था। फिर भी, शाहजहाँ की रुचि दक्कन में अत्यावश्यक से अधिक विस्तार करने की नहीं थी। अतः उसने बीजापुर के शासक के पास यह प्रस्ताव भेजा कि यदि वह अहमदनगर के विरुद्ध आक्रमण में मुगलों का सहयोग करे तो रियासत का एक-तिहाई उसे दे दिया जायेगा।

शाहजहाँ की इस चतुर चाल का मन्तव्य अहमदनगर को राजनियक और सैनिक स्तर पर अकेला करना था। उसने मुग़लों को सेना में सिम्मिलित कराने के लिए मराठा सरदारों के पास भी टोह लेने के लिए व्यक्ति भेजे।

शाहजहाँ को अपने प्रयत्नों में प्रारम्भिक सफलता मिली। मलिक अम्बर ने अपने अभियानों के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बीजापुरी सरदारों की हत्या कर दी थी। आदिलशाह भी मलिक अम्बर द्वारा नौरसपुर को जलाने और शोलापुर को छीन लेने के अपमान से जल रहा था। अतः उसने शाहजहाँ का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और निजामशाही सीमा पर मुग़लों की सहायता के लिए सेना तैनात कर दी। लगभग इसी समय एक महत्वपूर्ण मराठा सरदार लखजी जाधव पर मुग़लों के साथ पड़यन्त्र करने का आरोप लगाकर कपटता से मार डाला गया। जाधव जहाँगीर के समय मुग़लों के साथ मिल गया था, लेकिन बाद में निजामशाह की सेवा में चला गया था। जाधव की हत्या के परिणामस्वरूप उसका दामाद शाहजी भोंसले (शिवाजी का पिता) अपने सम्बन्धियों के साथ मुग़लों के साथ मिल गया । शाहजहाँ ने उसे पंचहजारी का मनसब दिया और उसे पूना क्षेत्र में जागीर दी। कई और महत्वपूर्ण मराठा सरदार भी शाहजहाँ के पक्ष में हो गये ।

1629 में शाहजहाँ ने अहमदनगर के विरुद्ध विशाल सेनायें तैनात कर दीं। उनमें से एक को बालाघाट क्षेत्र में पश्चिम से आक्रमण करना था और दूसरी को तेलंगाना क्षेत्र में पूर्व से । उनकी गतिविधियों में सामंजस्य बनाये रखने के लिए शाहजहाँ स्वयं बुरहानपुर चला गया। भारी दशव डालकर अहमदनगर रियासत का बड़ा हिस्सा मुगल अधिकार में ले लिया गया। रियासत की एक बाहरी चौकी परेण्डा पर घेरा डाल दिया गया। अब निजामशाह ने आदिलशाह के पास दयनीयता से भरी प्रार्थना भेजी और कहा कि रियासत का अधिकांश भाग पहले ही म्याल अधि-कार में है, अगर परेण्डा का भी पतन हो गया तो उसका अर्थ होगा निजामशाही वंश का अन्त । साथ ही उसने चेतावनी भी दी कि अहमदनगर के बाद बीजापुर की बारी आयेगी। बीजापुर के दरबार में, मुग़लों की तेज गति को देखकर सरदारों का शक्तिशाली दल बेचैन था। वास्तव में सीमा पर स्थित बीजापुरी सेनाओं ने मान दर्शक की

हैसियत से सारा घटना-कम दिखाया । उन्होंने मुगल कार्य-बाही में सिकय भाग नहीं लिया था। दूसरी ओर मुगलों ने मंधि के अनुसार अहमदनगर के जीते हए क्षेत्रों का एक तिहाई आदिलशाह को देने से इनकार कर दिया था। परिणामतः आदिलशाह ने पासा पलटा और निजामशाह की सहायता करने का निर्णय कर लिया। निजामशाह ने जसे शोलापूर लौटा देने का वायदा किया था। राजनीतिक परिस्थितियों के इस परिवर्तन से विवश होकर मुगलों ने परेण्डा का घेरा उठा लिया और पीछे हट गये। किन्तु तभी अहमदनगर की आन्तरिक स्थिति मुग़लों के हक में हो गयी। मलिक अम्बर के पुत्र फ़तहलाँ को निजामशाह ने कुछ समय पूर्व ही इस आशा से पेशवा नियुक्त किया था कि बह शाहजहाँ को शान्ति की संधि के लिए प्रेरित कर लेगा। लेकिन, फतहखाँ ने शाहजहाँ से समझौता कर लिया और उसके कहने पर उसने निजामशाह की हत्या कर दी और एक कठपूतली को गद्दी पर बिठा दिया। उसने मुग़ल बादशाह के नामसे ख़ुरबा भी पढ़ा और सिक्का भी निकाला। इनाम के रूप में फ़तहख़ाँ को मुग़ल-सेवा में ले लिया गया और उसे पूना के निकट वह जागीर प्रदान कर दी गई जो पहले शाहजी को दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप शाहजी ने मुगलों का पक्ष छोड़ दिया। यह घटना 1632 में घटी।

फ़तहलाँ के समर्पण के बाद शाहजहाँ ने महाबतलाँ को दक्कन का वायसराय नियुक्त कर दिया और स्वयं आगरा लौट गया। बीजापुर और स्थानीय निजामशाही सरदारों के संयुक्त विरोध के कारण महाबतलाँ ने स्वयं को बहुत कठिन परिस्थितियों से घिरा पाया। परेण्डा बीजापुर को समर्पण कर दिया। बीजापुर ने दौलताबाद के किले पर ज़ोरदार दावा किया। इसके लिए बीजापुर ने फ़तहलाँ को भी किले के समर्पण के बदले पैसा देने का लालच दिया। और स्थानों पर भी मुगलों ने अपनी स्थिति को बनाये रखना कठिन पाया।

अत: यह स्पष्ट है कि पराजित अहमदनगर को आपस में बाँटने के लिए मुग़लों और बीजापुर में वास्तव में संघर्ष था। आदिलशाह ने 1633 में दौलताबाद से समर्पण कर-वाने तथा वहाँ की सेना को रसद पहुँचाने के लिए रदौंलाखाँ और मुरारी पंडित के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। शाहजी को भी मुग़लों को परेशान करने तथा उनकी रसद काटने के लिए बीजापुर की सेवा में ले लिया गया था। परन्तु बीजापुरी सेनाओं और शाहजी की

सम्मिलित शक्ति सफल नहीं हो सकी। महावतखाँ ने दौलताबाद के एकदम निकट पहुँच कर घरा डाल दिया और वहाँ की सेना को समर्पण करने पर विवश कर दिया। निजामशाह को ग्वालियर की जेल में भेज दिया गया। इसी से निजामशाही वंश का अन्त हो गया। लेकिन इससे भी मुगलों की समस्याओं का अन्त नहीं हुआ। मलिक अम्बर का अनुसरण करते हुए शाहजी ने एक निजामशाही शाहजादे को ढुँढ लिया और उसे शासक बना दिया। आदिलगाह ने सात से आठ हजार घडसवारों की सेना शाहजी की सहायता के लिए भेजी और अनेक निजामशाही सरदारों को अपने क़िले शाहजी को समर्पित करने के लिए प्रेरित किया । अनेक बिखरे हुए निजामशाही सिपाही शाहजी की सेना में आ गये और उसकी सेना बीस हजार घुड़सवारों तक पहुँच गयी। इस सेना की सहायता से उसने म्गलों को काफ़ी परेशान किया और अहमदनगर रियासत के बहुत से भागों पर अधिकार कर लिया।

इसके बाद शाहजहाँ ने दक्कन की समस्या पर व्यक्ति-गत ध्यान देने का निर्णय ले लिया। उसने यह समझ लिया कि समस्या का मूल कारण बीजापुर का रूख है। इसलिए उसने एक बड़ी सेना बीजापुर पर आक्रमण करने के लिए रवाना की और साथ ही आदिलशाह के पास इस टोह के लिए भी दूत भेजे कि पुरानी संधि को लागू करके अहमदनगर रियासत को बीजापुर और मुगलों में विभाजित कर लिया जाए।

लालच और छड़ी की इस नीति तथा शाहजहाँ के दक्कन की ओर कूच से बीजापुर की नीति में एक और परिवर्तन हुआ। मुरारी पंडित सहित मुग़ल विरोधी दल के नेताओं को अपदस्थ करके मार डाला गया और शाहजहाँ के साथ एक नयी संधि या अहदनामें पर हस्ताक्षर किये गए। इस संधि के अनुसार आदिलशाह ने मुग़लों की प्रभुदता को स्वीकार कर लिया और बीस लाख रुपयों का हरजाना देना भी स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही उसने गोलकुण्डा के कार्यों में भी हस्तक्षेप न करना स्वीकार किया, जो मुग़लों की सुरक्षा में था। यह भी तय किया गया कि बीजापुर और गोलकुण्डा के बीच सभी भावी विवाद शाहजहाँ की मध्यस्थता से हल होंगे। आदिलशाह ने यह भी मंजूर किया कि शाहजी को काजू में करने के लिए वह मुग़लों के साथ पिल कर काम करेगा, और

शाहजी द्वारा बीजापुर की सेवा में आना स्वीकार कर लेने पर उसे मुगल-सीमा से दूर दक्षिण में तैनात करेगा। इन सबके बदले में बीस लाख हून (लगभग अस्सी लाख रुपये) सालाना की आय वाला अहमदनगर रियासत का एक भाग बीजापुर को दे दिया गया। शाहजहाँ ने संधि की अट्टता का विश्वास दिलाने के लिए आदिलशाह के पास अपनी हथेली की छाप लगा कर प्रतिज्ञा करते हुए एक फ़रमान भी भेजा।

शाहजहाँ ने गोलकुण्डा के साथ भी एक संधि करके दक्कन के मामलों पर समझौते को अन्तिम रूप दिया। गोलकुण्डा के शासक ने खुत्वे से ईरान के शाह का नाम निकाल कर शाहजहाँ का नाम सम्मिलित करना स्वीकार कर लिया। कृतुवशाह ने मुगल वादशाह के प्रति वफ़ा-दार रहने का वचन दिया। इसके वदले चार लाख हूनों का बह कर, जो पहले गोलकुण्डा बीजापुर को देता था, माफ़ कर दिया गया। सुरक्षा के बदले मुगल बादशाह को दो लाख हुन सालाना देने की व्यवस्था रखी गयी।

बीजापुर और गोलकुण्डा से 1636 की ये संधियाँ राजनीतिजीचित थीं। वस्तुतः इनके माध्यम से शाहजहाँ ने अकबर के अन्तिम लक्ष्यों को पूर्ण किया। देश के एक कोने से दूसरे कोने तक मुग्रनों की प्रभुत्ता स्वीकार कर ली गयी थी। मुग्रलों के साथ शान्ति-संधि ने दक्कनी रियासतों को दक्षिण की ओर अपने विस्तार का और अगले दो दशकों में उन्हें अपनी शक्ति और समृद्धि की चरम सीमा तक पहुँचने का अवसर प्रदान किया।

1636 की संधि के बाद के दशक में बीजापुर और गोलकुण्डा ने कृष्ण नदी से तंजोर और उससे भी आगे के समृद्ध और उपजाऊ क्षेत्र को रौंद डाला। इस क्षेत्र में कई छोटी-छोटी स्वतन्त्र हिन्दू रियासतें थीं जिनमें से बहुत नाममात्र को ही विजयनगर के भूतपूर्व राजा रयाल के प्रति वफ़ादार थीं, जैसे तंजोर, मदुराई और जिजी के नायकों की रियासतें। इन रियासतों के विरुद्ध बीजापुर और गोलकुण्डा ने लगातार कई आक्रमण किए। शाहजहाँ की मध्यस्थता से उन्होंने यह समझौता कर लिया कि विजित प्रदेश और लूट को दो और एक के अनुपात से विभाजित कर लिया जायेगा। दो-तिहाई बीजापुर का भाग था और एक-तिहाई गो नकुण्डा का। इन दोनों के मध्य अनेक झगड़ों के बावजूद दक्षिण में विजयों का ऋम जारी रहा। इस प्रकार

बहत कम समय में ही इन दोनों रियासतों का क्षेत्रफल दुग्ने से भी अधिक हो गया और ये अपनी शक्ति और समृद्धि की चरम सीमा पर पहुँच गयीं। यदि ये शासक जीते हए प्रदेशों में अपनी स्थिति मज़बूत बनाये रख सकते, तो दक्कन में एक लम्बा शान्ति-काल स्थापित हो सकता था। दुर्भाग्य से तेज़ी से हुए विस्तार के कारण इन दोनों रियासतों में बचा-खुचा आन्तरिक सामंजस्य भी समाप्त हो गया । बीजापुर में महत्वाकांक्षी सरदार शाहजी और उसके पुत्र शिवाजी ने तथा गोलकुण्डा में प्रमुख सरदार मीर जुमला ने अपने-अपने प्रभाव-क्षेत्र बनाने शुरू कर दिए। मुग़लों ने भी देखा कि दनकन में शक्ति-सन्तूलन बिगड गया है । उन्होंने भी विस्तारवादी कार्यवाही के समय कृपापूर्वंक तटस्थ बने रहने की क़ीमत माँगी। 1656 में मुहम्मद आदिलशाह की मृत्यु और दक्कन में औरंगजेब के मुग़ल वायसराय बन कर आ जाने से ये परिस्थितियाँ पूरी तरह से परिपक्व हो गयीं। इन परिस्थितियों का विवेचन एक अलग अध्याय में किया जायेगा।

### दक्कनी रियासतों का सांस्कृतिक योगदान

दक्कनी रियासतों को अनेक सांस्कृतिक योगदानों का क्षेत्र माना जाता है। अली आदिलशाह (मृ० 1580) हिन्दू और मुसलमान सन्तों से चर्चाएँ करना पसन्द करता था उसे 'सूफी' के रूप में जाना जाता था। उसने अपने दरबार में अकबर से कहीं पहले ईसाई धर्म-प्रचारकों को आमन्त्रित किया था। उसके पास बहुत समृद्ध पुस्तकालय था, जिसमें उसने संस्कृत के प्रसिद्ध आचार्य वामन पंडित को नियुक्त किया था। संस्कृत और मराठी को संरक्षण देने की परम्परा का पालन उसके उत्तराधिकारियों ने भी किया।

अली आदिलशाह का उत्तराधिकारी इब्राहीम आदिलशाह दितीय (1580-1627) के बल नौ वर्ष की अवस्था में गदी पर बैठा। वह निर्धनों का बहुत ख्याल रखता था और उसे "अवला बाबा" अर्थात् "निर्धनों का मिल्न" कहा जाता था। संगीत में उसकी गहरी रुचि थी। उसने रागों पर आधारित गीतों की एक पुस्तक 'किताब-ए-नौरस' लिखी थी। उसने एक नये नगर का निर्माण करवाया, जिसका नाम नौरसपुर रखा गया और वहाँ वसने के लिए अनेक संगीतकारों को आमन्त्रित किया गया। अपने गीतों

में उसने बार-बार संगीत और ज्ञान की देवी सरस्वती की वन्दना की है। अपने विशाल दृष्टिकोण के कारण वह ''जगत गुरु'' कहलाता था। उसने हिन्दू सन्तों और मन्दिरों सहित सभी को सरक्षण दिया। उसने विटोभा की भक्ति के केन्द्र पण्धारपुर को भी अनुदान दिया। यह महाराष्ट्र में भक्ति आन्दोलन का केन्द्र बना।

इब्राहीम आदिलणाह द्वितीय की उदार सहिष्णुता की नीति का पालन उसके उत्तराधिकारी करते रहे। अहमदनगर रियासत में मराठा-वंशों द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का उत्लेख पहले ही किया जा चुका है। कुनुबशाह ने भी हिन्दू और मुसलमान दोनों का सेना, प्रशासन और राजनीयिक सेवाओं में उपयोग किया। इब्राहीम कुनुबशाह (मृ० 1580) के णासनकाल में मुराहरी राव रियासत के पेणवा पद तक पहुँचा। पेशवा का पद मीर जुमला अथवा वजीर के पद से नीचे का पद था। वंश के प्रारंभ होने के समय से ही नायकवाड़ी तत्व, जो सैनिक और जमीदार थे, रियासत में प्रभावशाली थे। 1672 से 1687 तक, जब तक कि रियासत का मुगल साम्राज्य में विलयन नहीं हो गया, अहमदनगर के प्रशासनिक और सैनिक कार्यकलाणों पर मदन्ता और अखन्ता नामक दो भाईयों का प्रभाव था।

(गोलकुण्डा साहित्यकारों का बौद्धिक कीड़ा-स्थल था। अकबर का समकालीन सुल्तान मुहम्मद कुली कुतबशाह साहित्य और स्थापत्य-कला में बहुत रुचि रखता था। सुल्तान न केवल कलाओं और साहित्य का संरक्षक था बल्कि स्वयं भी अच्छा कवि था। वह दक्कनी उर्दू, फ़ारसी और तेलगु में काव्य रचना करता था। उसने पीछे एक वृहद दीवान छोड़ा। वह पहला व्यक्ति था जिसने काव्य में धर्म-निरपेक्ष विषयों की बात उठाई। खुदा और हजरत की प्रशंसा के अतिरिक्त उसने प्रकृति, प्रेम और तत्कालीन सामाजिक जीवन पर भी लिखा। उद्दें के दक्कनी रूप का विकास इस काल की महत्वपूर्ण घटना है। मुहम्मद कुली कुतबशाह के उत्तराधिकारियों तथा अनेक कवियों ने उर्दु को साहित्यिक भाषा के रूप में अपनाया। इन कवियों ने भौली, मुहावरे, कथ्य और शब्दों के लिए फ़ारसी के साथ-साथ हिन्दी और तेलुगुको आधार बनाया। बीजापुर में भी उर्दू को संरक्षण प्रदान किया गया। सत्रहवीं शताब्दी के मध्य के राजकिव नुसरअली ने कनकपूर के शासक

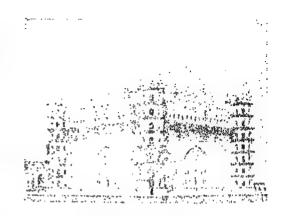

बीजापुर का गोल गुम्बज

राजकुमार मनोहर पर एक प्रेम काव्य की रचना की। अठारहवीं शताब्दी में उर्दू दक्कन से उत्तर में आयी।

स्थापत्य के क्षेत्र में कुली क़ुतबगाह ने अनेक इमारतीं का निर्माण करवाया। इनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध इमारत चार मीनार है। यह इमारत कली कृतबशाह द्वारा निर्मित नये नगर हैदराबाद के बीचों-बीच बनायी गई थी। इसका निर्माण 1591-92 में पूरा हुआ था। इस इमारत में चार दिणाओं में चार ऊँची-ऊँची महराबें हैं। इसकी मुख्य सुन्दरता 48 मीटर ऊँची चार मंजिलों वाली चार मीनारें हैं। महराबों की दोहरी दीवारों पर महीन मीनाकारी की गई है। बीजापुर के शासकों ने स्थापत्य कला का स्तर निरन्तर ऊँचा रखा। उस काल की सर्वाधिक प्रसिद्ध बीजापरी इमारतें इब्राहीम रोजा और गोल गुम्बज है। इबाहीम रोजा, इबाहीम आदिलशाह का मझबरा है और स्थापत्य कला का शानदार नम्ना हैं। गोल गुम्बज का निर्माण 1660 में हुआ था। यह संसार का सबसे बड़ा गुम्बद है। इसके अनुपातों में संगति है। विशाल गुम्बद को सानुपातिक रखने के लिए उसके चार कोनों पर ऊँची शडांकार मीनारें बनाई गई हैं। कहा जाता है कि मुख्य कक्ष के एक कोने में की गई फुसफुसाहट दूसरे कोने में साफ़-साफ़ सुनाई देती है।

बतः यह स्पष्ट है कि दक्कनी रियासतों ने साम्प्रदायिक सामंजस्य के स्तर की बनाये रखने में सफलता प्राप्त की और संगीत, साहित्य और स्थापत्य के क्षेत्रों में भी काफ़ी योगदान दिया।

#### प्रक्त-अभ्यास

- विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद दक्कन की राजनीतिक परिस्थितियों की मख्य विशेष-ताओं का वर्णन कीजिए।
- 2. अकदर के शासनकाल में दक्कन में मुगलों की सफलताओं का मूल्यांकन कीजिए।
- दक्कन की राजनीतिक गतिविधियों में मिलक अम्बर की भूमिका का वर्णन की जिए।
- 4. शाहजहाँ के शासनकाल में दक्कन में मुग़ल साम्राज्य के विस्तार का वर्णन कीजिए।
- दक्कन राज्यों की सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए।

# सत्रहवीं शताब्दी के पूर्वाई का भारत

# राजनीतिक तथा प्रशासनिक विकास

भारत में सत्रहवीं शताब्दी का पूर्वाई कुल मिलाकर प्रगति तथा विकास का काल था। इस अवधि में मुगल साम्राज्य पर दो कुशल शासकों, जहाँगीर (1605-27) तथा शाहजहाँ (1628-58) ने राज्य किया। जैसा कि हम देख चुके हैं दक्षिण भारत में भी बीजापुर तथा गोलकुण्डा में यह युग आंतरिक शांति तथा सांस्कृतिक विकास का युग था। मुग़ल शासकों ने अकबर द्वारा विक-सित प्रशासनिक व्यवस्था का और प्रसार किया। उन्होंने राजपूतों के साथ मैदी बनाए रखी तथा अफ़ग़ानों और मराठों जैसे शक्तिशाली वर्गों की मित्रता हासिल कर साम्राज्य की राजनीतिक नींव को और मजबूत किया। उन्होंने अपनी राजधानियों में मुन्दर भवनों का निर्माण किया जिनमें से कई संगमरमर के थे। इसके अलावा उन्होंने मुगल राजदरबार को देश का सांस्कृतिक केन्द्र बनाने की चेंड्टा की । इन शासकों ने ईरानियों, तुर्कों तथा उजुबेकों जैसे पड़ोसी लोगों के साथ भारत के सम्बन्ध अच्छे बनाने में सिकय योगदान दिया। इससे भारत के विदेश व्यापार की संभावनाएँ बढीं। उन्होंने विभिन्न युरोपीय व्यापारिक कंपनियों को जो छट दी उससे भी

भारत का विदेश व्यापार काफ़ी बढ़ा। लेकिन इसी अविधि में कुछ हानिकारक तत्व भी उभर कर सामने आये। शासक वर्ग के बीच की समृद्धि किसानों तथा श्रमिकों तक नहीं पहुँची। मुग़ल शासक वर्ग पश्चिम के विज्ञान तथा तकनीक के विकास से भी अनजान रहा। सिंहासन के उत्तराधिकार की समस्या को लेकर राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई जिससे राजनीतिक व्यवस्था के अलावा देश की आर्थिक तथा उसके सामाजिक विकास पर भी प्रभाव पड़ा।

अकबर का सबसे बड़ा पुत्र जहाँगीर बिना किसी बाधा के सम्राट्बन सका क्योंकि उसके अन्य छोटे भाई अकबर के ही जीवनकाल में अत्यधिक मद्यपान के कारण भर गए थे। लेकिन जहाँगीर के सम्राट्बनने के कुछ ही समय बाद उसके बड़े लड़के खुसरों ने निद्रोह कर दिया। उस काल में सिहासन के लिए पिता तथा पुत्र के बीच संघर्ष होना बहुत अनोखी बात नहीं थी। जहाँगीर ने स्वयं अपने पिता के निरुद्ध निद्रोह का झंडा उठाया था और कुछ समय तक सारे साम्राज्य में अशान्ति फैल गई थी। खुसरों का निद्रोह अधिक दिनों तक नहीं चल सका। जहाँगीर ने लाहौर के निकट एक युद्ध में उसे पराजित किया और उसके शीध बाद उसे बन्दी बना लिया।

#### बंगाल

बंगाल हम देख चुके हैं कि किस प्रकार जहाँगीर ने मैवाड़ के साथ चले आ रहे चार दशकों के संघर्ष को समाप्त किया। इसके अलावा उसने दक्कन में मलिक अम्बर को भी परास्त किया जो अकबर के प्रस्तावित समझौते को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। उधर पूर्व में भी स्थिति अशांत थी। यद्यपि अकवर ने उस क्षेत्र में शक्ति-शाली अफ़ग़ानों की रीढ़ तोड़ दी थी फिर भी पूर्वी बंगाल के कई हिस्सों में अफ़ग़ान सरदार अभी भी शक्ति-शाली बने हुए थे। उन्हें जैसोर, कामरूप (पश्चिम असम), कछाड आदि प्रान्तों के हिन्दू राजाओं का समर्थन प्राप्त था। अपने शासनकाल के अन्तिम दिनों में अकवर ने बंगाल के प्रशासक राजा मानसिंह को वापस दरवार में बुला लिया था और इसका लाभ उठाकर अफ़ग़ान सरदार उस्मानला तथा अन्य सरदारों ने विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया था। जहाँगीर ने कुछ समय बाद मानसिंह को वापस वहाँ भेजा, लेकिन स्थिति बिगड़ती ही गई। 1608 में जहाँगीर ने प्रसिद्ध सुक्ती संत शेख सलीम निश्ती के पोते इस्लामला को बंगाल भेजा। इस्लामला ने वहाँ बड़े उस्साह और दूरदर्शिता से काम लिया। उसने जैसोर के राजा तथा अन्य जमींदारों को अपने पक्ष में कर लिया और विद्रोहियों का मुकाबला करने के लिए ढाका की अपना अडडा बनाया जो सामरिक दुष्टि से बहुत महत्व-पूर्णथा। उसने सबसे पहले सोनार गाँव के विजय की ओर ध्यान दिया जो मुसाखाँ तथा उसके साथियों, जिन्हें 'बारह भुइया' पुकारा जाता था, के नियंत्रण में था। तीन वर्ष के लम्बे अभियान के बाद सोनार गाँव पर मगुलों का क़ब्ज़ा हो गया। इसके शीघ्र ही वाद मूसाखाँ ने आत्म-समर्पण कर दिया और उसे वन्दी बनाकर मुग़ल राजदर-बार में भेज दिया गया। इसके बाद उस्मानखाँ की बारी थी जिसे एक भीषण युद्ध में इस्लामखाँ ने पराजित किया। इसके साथ ही अफ़ग़ान विद्रोहियों की हिम्मत टूट गई और बाकियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। जैसोर तथा कामरूप के क्षेत्रों को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया और इसके साथ ही पूर्वी बंगाल पर मुग़लों की सत्ता अच्छी तरह क़ायम हो गई। इस क्षेत्र को पूरी तरह नियन्त्रण में रखने के लिए प्रान्तीय राजधानी राजमहल से ढाका ले जाई गई जिसका अब बहुत तेजी से विकास आरम्भ हुआ।

अकबर की तरह जहाँगीर भी इस बात को समझता था कि किसी भी क्षेत्र को अधिक समय तक बल प्रयोग से नहीं बल्कि वहाँ के लोगों का मन जीतकर उसे अधीन रखा जा सकता है। उसने पराजित अफ़ग़ान सरदारों तथा उनके समर्थकों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया। कुछ समय के बाद बंगाल के कई ज़मींदारों और राजकूमारों को रिहा कर दिया गया और उन्हें बंगाल वापस जाने की स्वीकृति दे दी गई। यहाँ तक कि मुसाखाँ को भी छोड दिया गया और उसकी जागीरें उसे वापस देदी गईं। इस प्रकार एक लम्बी अवधि के बाद बंगाल में शान्ति तथा समृद्धि के युग का फिर प्रारम्भ हुआ। इस प्रक्रिया में सहायता देने के लिए कुछ अफ़ग़ान मुग़ल सरदार भी बनाए गए। जहाँगीर के शासनकाल में प्रमुख अफ़ग़ान सरदार खान-ए-जहाँ लोदी था जिसने दक्कन में बड़ी बहादुरी दिखाई थी। 1622 तक जहाँगीर मलिक अम्बर को परास्त करने, बंगाल में शान्ति स्थापित करने तथा मेवाड़ के साथ चल रहे लंबे संघर्ष को समाप्त करने में सफल हो गया। जहाँ-गीर अभी भी जवान था (51)। लगता था कि उसके आगे शान्ति और समृद्धि का एक लंबा युग है। लेकिन दो कारणों से स्थिति बिल्कुल ही बदल गई। इनमें से पहला कारण क्रंधार पर फ़ारस की विजय थी जिससे मुग़ल प्रतिष्ठा को गहरा धक्का पहुँचा। इसके अलावा जहाँगीर का स्वास्थ्य भी गिरता जा रहा था और इसके परिणाम-स्वरूप उसके बेटों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष आरम्भ हो गया था और सरदार अपनी शक्ति बढाने की ताक में लगे थे। इन कारणों से अब न्रजहाँ राजनीतिक क्षेत्र में उतर आई।

## नूरजहाँ

नूरजहाँ की कहानी, शेर अफ़गान नामक एक ईरानी के साथ उसका प्रथम विवाह और एक लड़ाई में उसकी मृत्यु, जहाँगीर के एक विरुष्ठ सम्बन्धी के साथ नूरजहाँ का आगरा में ठहरना और चार साल बाद (1611) जहाँगीर के साथ उसके विवाह की घटनाओं से हम अच्छी तरह परिचित हैं और उन्हें विस्तार में दोहराने की आवश्यकता नहीं। इतिहासकार इस बात पर विश्वास नहीं करते कि नूरजहाँ के पहले पित की मत्यु के लिए जहाँगीर उत्तरदायी था। मीना बाजार में जहाँगीर से नूरजहाँ की

अचानक मुलाकात और बाद में शादी, कोई विचित्र बात तहीं थी। नूरजहाँ का परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार था और उसका पिता इतमाद्दुदौला जहाँगीर के शासनकाल के प्रथम वर्ष में ही दीवान बन गया था। उसके एक लड़के ने खुसरों के विद्रोह में भाग लिया था और इसलिए न्रजहाँ के पिता को भी उसके पद से हटा दिया गया था लेकिन शीघ्र ही उसे उसका पद वापस मिल गया। अपनी कार्यक्रालता तथा जहाँगीर के साथ अपनी पूजी के विवाह के बाद इतमाद्द्दौला को प्रमुख दीवान बना दिया गया। इसके अलावा इस विवाह से परिवार के अन्य सदस्यों को भी लाभ पहुँचा और उनका मनसब बढ़ा दिया गया । इतमाद्द्वीला कुशल, कर्त्तंव्यनिष्ठ तथा सम्राट के प्रति निष्ठावान था और दस वर्ष बाद अपनी मत्युतक राज्य के मामलों में उसकी काफ़ी चलती रही। नुरजहाँ का भाई आसफ़खाँ भी एक योग्य तथा विद्वान व्यक्ति था। उसे खान-ए-सामां नियुक्त किया गया ( खान-ए-सामां ऐस सरदार होते ये जिन पर सम्बाट् को अत्यधिक विश्वास रहता था। एक वर्ष बाद आसफ़र्खा ने अपनी पुत्री का विवाहे खुर्रम (शाहजहाँ) से किया। खुसरो के विद्रोह और उसकी गिरफ्तारी के बाद ख़्रैंम अब अपने पिता का सबसे प्रिय पुत्र बन गया था।

कुछ आधुनिक इतिहासकारों का मत है कि अपने पिता तथा भाई के साथ मिलकर और खुरम की सहायता से न्रजहाँ ने अपना एक ऐसा छोटा सा दल बना लिया था जिसका जहाँगीर पर इतना नियंतण हो गया था कि उसके समर्थन के बिना कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता था। इसी कारण बाद में दो गृट हो गये थे। एक नूरजहाँ का था तथा दूसरा उसके विरोधियों का। यह भी कहा जाता है कि न्रजहाँ की महत्वाकांक्षाओं के कारण ही शाहजहाँ से उसका मतभेद हो गया और इसी कारण 1622 में शाहजहाँ अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह पर उतर आया। उसे यह अनुभव होने लगा था कि जहाँगीर पूरी तरह न्रजहाँ की मुट्ठी में है। कुछ अन्य इतिहास-कार इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि जैसा कि जहाँगीर की आत्मकथा से स्पष्ट है, 1622 में अपने स्वास्थ्य के गिरने तक जहाँगीर स्वयं सभी राजनीतिक निर्णय लेता था। इस अवधि में नूरजहाँ की राजनीतिक भूमिका स्पष्ट नहीं। उसका प्रभाव

अधिकतर शाही घराने पर था और उसने फ़ारसी परं-पराओं पर आधारित नये फैशनों का प्रचलन किया। उसके प्रभाव के कारण ही राजदरवार में फ़ारसी कला तथा संस्कृति को प्रतिष्ठा मिली । नूरजहाँ जहाँगीर की बरावर की साथी थी और वह उसके साथ शिकार पर भी जाती थी। जहाँगीर स्वयं एक कुशल घुड्सवार तथा निशाने का पक्का था। इस कारण वह जहाँगीर को प्रभा-वित अवश्य कर सकती थी और कई लोग सम्राट के साथ अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए उसकी सिफ़ारिय का अनुरोध करते थे । इसके वावजूद जहाँगीर, नूरजहाँ या उसके दल पर निर्भर नहीं था। यह इस वात से भी स्पष्ट है कि ऐसे सरदार, जो इस विशेष दल के प्रिय नहीं थे, उनकी भी पदोन्नति हुई। शाहजृहाँ भी अपने व्यक्तिगत गुण तथा उपलब्धियों के कारण आगे वढ़ा, न कि नूरजहाँ की सिफ़ा-रिश से। शाहजहाँ स्वयं भी महत्वाकाँक्षी था पर जहाँगीर को इस बात की खबर नहीं थी। जो भी हो, उन दिनों कोई भी शासक अपने पुत्र या किसी सरदार को शक्ति-शाली होने का मौक़ा नहीं दे सकता था क्योंकि बाद में वेही उसके लिए काल बन जाते थे। जहाँगीर तथा शाहजहाँ के वीच संघर्ष का यही मूल कारण था।

# शाहजहाँ का विद्रोह

जब तक खुसरो जीवित था वह शाहजहाँ का प्रति-द्वन्द्वी बना रहा। लेकिन 1621 में शाहजहाँ ने बन्दी किए गए खुसरो को मार डाला तथा यह अफवाह फैला दी कि वह बीमारी के कारण मरा है। इसके कुछ ही पहले जहाँगीर ने यह अनुभव किया कि शाहजहाँ बहुत शक्तिशाली बनता जा रहा है। उसने उसके छोटे भाई गहरयार को आगे बढ़ाने की कोशिश की। शहरयार का विवाह न्रजहाँ के पहले पति से हुई लड़की के साथ कर दिया गया तथा उसे एक महत्वपूर्ण सैनिक दलका सेनाध्यक्ष बना दिया गया। इन्हीं कारणों से शाहजहाँ विद्रोह पर उतर आया । इसका तात्का-लिक कारण शाहजहाँ का कंधार जाने से, जो ईरान की सेना के घेरे में था, इन्कार करना था। शाहजहाँ को डर था कि यह अभियान बड़ा कठिन तथा लंबा होगा और उसकी अनुपस्थिति में उसके विरुद्ध पड़यंत्र रचे जायेंगे। इसलिए उसने कई माँगें रखीं जिनमें ऐसी शक्तिशाली सेना का पूर्णं नेतृत्व था जिसमें दक्कन के कई बहादुर शामिल थे।

इसके अलावा वह कई किलों तथा सारे पंजाब पर अपना प्रभत्व चाहता था । उसके इस व्यवहार से जहाँगीर कोधित हो गया। उसे विश्वास हो गया कि शाहजहाँ विद्रोह करने की सोच रहा है और उसने उसे कड़ी चिट्ठियाँ लिखीं तथा ऐसे क़दम उठाये जिससे दोनों के बीच की खाई और गहरी हो गई तथा स्थिति अधिक खराब हो गई। शाहजहाँ उन दिनों मांडु में था। वहाँ से वह जल्दी चलकर आगरा आया ताकि वहाँ के खजाने को अपने बस में कर सके। शाहजहाँ को दक्कन की सेना तथा वहाँ के सरदारों का पुरा समर्थन प्राप्त था। गुजरात तथा मालवा ने भी उसका साथ दिया। इसके अलावा उसे अपने ससूर आसफ़खाँ तथा दरबार के अन्य सरदारों का भी समर्थन प्राप्त या। लेकिन दूसरी ओर आगरा में नियुक्त मगल सेनाध्यक्ष बहुत सतर्क था और उसने शाहजहाँ के प्रयास को विफल कर दिया। शाहजहाँ अब दिल्ली की ओर मुड़ा। लेकिन इस समय तक जहाँगीर महाबतखाँ के नेतत्व में एक बड़ी सेना संगठित करने में सफल हो गया था। होने वाली लड़ाई में शाहजहाँ पराजित हुआ और मेवाड़ के एक दल की बहादुरी के कारण ही बच सका। महाबतलाँ को अब मांडु (मालवा) जाने का आदेश मिला और राजकुमार परवेज को सेनाध्यक्ष बनाया गया। सेना की एक अन्य टुकड़ी को शाहजहाँ के हाथों से गुजरात वापस लेने के लिए भेजा गया। इस प्रकार शाहजहाँ को मुग़ल क्षेत्रों से खदेड दिया गया और उसे अपने पहले के शत्रओं. दक्कन के राजाओं, की भारण लेनी पड़ी। कुछ ही समय बाद शाहजहाँ दक्कन पार कर उड़ीसा पहुँच गया और वहाँ के प्रशासक की अचानक हमले से अचिम्भत कर दिया। जल्दी ही बंगाल और यिहार शाहजहाँ के नियन्त्रण में आ गये। महाबतखाँ को वापस बुलाया गया और उसे दक्कन छोड़कर पूर्व में जाने को कहा गया जहाँ शाहजहाँ इलाहाबाद पर हमले की तैयारी कर रहा था। महाबतखाँ की सैनिक योग्यता के सामने एक बार फिर शाहजहाँ को हारकर दक्कन लौटना पड़ा। इस बार उसने मलिक अम्बर के साथ संधि की जो फिर मुग़लों से लोहा लेने पर तुल गया था। शाहजहाँ ने बुरहानपुर पर कब्जा करने की चेष्टा की पर असफल रहा। आखिर में उसने जहाँगीर को एक पत्न लिखकर क्षमा माँगी। जहाँगीर भी अपने योग्य तथा उत्साही पुत्र को क्षमा करने के लिए

उत्सुक था। इसके बाद की सिन्ध के अंतर्गत शाहजहां को अपने दो पुत्रों, दारा तथा औरंगज़ेब को राजदरबार में बंधक के रूप में रखना पड़ा। 1626 में शाहजहां को खर्च के लिए दककन का एक क्षेत्र सौंप दिया गया।

### महाबतखाँ

and the same of the same

शाहजहाँ के विद्रोह से चार वर्षी तक साम्राज्य में अशांति बनी रही। इसके परिणामस्वरूप कन्धार मगुलों के हाथ से जाता रहा तथा दक्कन के राजाओं ने उन सभी क्षेत्रों को अपने अधिकार में वापस ले लिया जो उन्हें अकबर के जीवनकाल में छोड़ने पड़े थे। इससे तात्कालिक व्यवस्थाकी एक और कमजोरी उभरकर सामने आई। कोई भी शक्तिशाली राजकुमार शक्ति का विरोधी केन्द्र बन सकता था विशेषकर उस समय जब सम्राट सारी शक्ति अपने हाथों में केन्द्रित नहीं रखता था। शाहजहाँ का मुख्य आरोप यह था कि जहाँगीर ने अपने गिरते स्वास्थ्य के कारण राज्य का कार्यभार देखना बंद कर दिया था और सारी शक्ति न्रजहाँ के हाथों में चली गई थी। यह आरोप स्वीकार करना इसलिए कठिन है क्योंकि शाहजहाँ का ससूर आसफ़र्खां स्वयं प्रमुख दीवान था। इसके अलावा यद्यपि जहाँगीर का स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं था फिर भी वह बहत सतर्क था और उसकी इच्छा के बिना कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता था। जहाँगीर की बीमारी से यह भी खतरा बढ़ गया था कि कोई भी महत्वाकांक्षी सरदार स्थिति का लाभ उठाकर अपने हाथ और मजबूत कर सकता था। यह बात एक ऐसी घटना के माध्यम से सामने आई जिसकी किसी को आशा नहीं थी। महाबतखाँ ने शाहजहाँ के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी लेकिन वह इस बात को लेकर क्षब्ध था कि विद्रोह की समाप्ति के बाद दरबार के कुछ लोग उंसकी शक्ति को समाप्त कर देने पर तूल गये थे। यह महसूस किया जाने लगा था कि राजकूमार परवेज के साथ उसकी मिन्नता कभी भी खतरनाक साबित हो सकती है। जब महाबतखाँ को हिसाब-किताब देने के लिए राजदरबार में बुलाया गया तब वह राजपूतों के एक ऐसे दल के साथ आया जो उसका कट्टर समर्थक था। जब सम्राट अपने लोगों के साथ काबूल जाने के लिए भेलम नदी पार कर कहा था, महाबतसा ने मौका देखकर उसे अपने कब्जे में कर लिया। नुरजहाँ नदी पार कर भाग निकलने में सफल हुई लेकिन आसफ़खाँ के साथ मिलकर महाबतला के विरुद्ध उसका अभियान असफल हो गया। न्रजहाँ ने अब अन्य उपायों का सहारा लिया। उसने महाबतखाँ के सामने आत्मसमपणं कर दिया ताकि वह जहाँगीर के पास रह सके। उसने महाबसला के सन्देह को मिटाने की पूरी चेष्टा की पर अन्दर ही अन्दर अवसर की ताक में रहने लगी। महाबतलाँ एक कुशल सैनिक तो था किन्त् योग्य कटनीतिज्ञ या प्रशासक नहीं। उधर वह धीरे-धीरे राजपूत सैनिकों का समर्थन भी खोता जा रहा था। न्रजहाँ ने स्थिति का लाभ उठाया तथा छः महीनों के अन्दर-अन्दर वह सरदारों को महाबतखाँ के खिलाफ़ भड़काने में सफल हो गई। अपनी नाजक स्थिति को देख-कर महाबतलाँ जहाँगीर को छोड़कर राजदरबार से भाग निकला। कुछ समय बाद वह शाहजहाँ के साथ मिल गया जो स्वयं सत्ता पर अधिकार करने की ताक में था।

महाबतला की पराजय नुरजहाँ की सबसे बड़ी विजय थी। यह उसकी धीर बुद्धि तथा साहस के कारण ही संभव हुई। इसके बावजूद न्रजहाँ की विजय चिरस्थायी नहीं रह सकी क्योंकि एक वर्ष के अन्दर-अन्दर जहाँगीर ने लाहौर के पास (1627) आखिरी साँस ली। चालाक आसफ़ख़ाँ ने मौक़ों का फ़ायदा उठाया। जहाँगीर ने उसे अपना वकील नियुक्त किया था लेकिन वह धीरे-धीरे अपने दामाद शाहजहाँ के सम्राट् बनने की नींव तैयार कर रहा था। आसफ़लाँ अब खुलकर सामने आया। दीवान, प्रमुख सरदारों और सेना की सहायता से उसने नूरजहाँ को बंदी बना लिया और दक्कन में शाहजहाँ को इस महत्वपूर्ण घटना की सूचना भेजी। इसके अलावा उसने खुसरों के एक लड़के को कठपुतली के रूप में खाली गही पर बैठा दिया । शाहजहाँ का छोटा भाई परवेज अत्यधिक मद्यपान के कारण पहले ही मर चुका था। उसके दूसरे भाई शहरयार ने गद्दी के लिए प्रयास तो किया पर उसे बड़ी आसानी से मात दे दी गई और अंधा बना कर जेल में हाल दिया गया । इसके शीघ्र बाद शाहजहाँ आगरा पहुँचा जहाँ हर्षोल्लास के बीच वह सिहासन पर बैठा। इसके पहले ही उसके कहने पर उसके सभी प्रतिद्वंद्वियों, जिसमें बंदी बनाये गये उसके भाई शामिला है। की भीत के घाट उतार दिया गया । इस प्रकार की प्रदन्ता , जिसमें पूर्व न पिता के खिलाफ़ विद्रोह किया था, जहाँगीर के साथ शुरू हुई और शाहजहाँ के बाद तक चली। इससे कटुता फैली और मुग़ल वंश के लिए इसके घातक परिणाम हुए। शाहजहाँ ने अपने बोये हुए बीज का परिणाम स्वयं चखा। जहाँ तक नूरजहाँ का सवाल है, शाहजहाँ ने गद्दी पर बैठने के बाद उसके लिए एक निश्चित राशि तय कर दी और नूरजहाँ अठारह साल बाद अपनी मृत्यु तक शान्ति का जीवन व्यतीत करती रही।

शाहजहाँ का शासनकाल (1628-58) बहुमुखी विकास का काल था। उसकी दक्कन नीति का अध्ययन हम पहले कर चुके हैं। अब हम मुग़लों की विदेश नीति की चर्चा करेंगे जो शाहजहाँ के काल में अपने शिखर पर थी।

## मुग़लों की विदेश नीति

हम देख चुके हैं कि पन्द्रहवीं शताब्दी के उत्तराई में तैमूरी साम्राज्य के विघटन के बाद किस प्रकार तीन शक्ति-शाली साम्राज्यों--- उज वेक. सफ़ावीद तथा आटोमन ---का मध्य एशिया में उदय हुआ। उजबेक आरम्भ से ही मुगलों के शत् थे और उन्होंने मुगलों तथा अन्य तैमूरी राज-कुमारों को समरक़न्द तथा उसके पास के क्षेत्र खुरासान से बहिष्कृत किया था। साथ ही उजबेकों का संघर्ष नवीदित सफ़ावीद राज्य से हो गया जो ख़्रासान पर अपना दावा कर रहा था। खुरासान पठार ईरान तथा मध्य एशिया को जोड़ता या तथा चीन और भारत के व्यापार मार्ग इसी के रास्ते से पड़ते थे। सफ़ावियों के लिए यह स्वभा-विक था कि उज़ बेकों के खतरे का सामना करने के लिए वे मुग़लों से हाथ मिलाएँ। यह इसलिए भी संभव था क्योंकि उज़बेकों तथा मुग़लों के बीच क़ंधार को छोड़कर अन्य कोई सीमा विवाद नहीं था। उजवेकों ने ईरान के सफावी शासकों के धार्मिक दृष्टिकोण का फायदा उठाया क्योंकि वे सुन्तियों पर अत्याचार कर रहे थे। उजबेक तथा मुग़ल शासक दोनों ही सुन्नी मुसलमान थे। लेकिन मग़ल इतने संकीण दुष्टिकोण के नहीं थे कि वे धार्मिक मतभेदों से प्रभावित हों। शिया समर्थक ईरान के साथ मगुलों की सन्धि को देखकर उजवेक क्षुब्ध हो उठे। उन्होंने पेशावर तथा काबुल के बीच के उत्तर-पश्चिमी सीमा क्षेत्र ीं विश्वासालमें शिया बल्ची क़बीलों को मुगल शासन के

खिलाफ भड़काना आरम्भ किया।

पिचम एशिया में इस काल में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य संभवतः आटोमन तुर्कों का था। बाटोमन अथवा तुर्कों का नाम उनके प्रथम ज्ञासक उस्मान (मृ० 1326) उस्मानअली के आधार पर था। उन्होंने ने एशिया माइनर तथा पूर्वी यूरोप पर विजय प्राप्त कर ली थी तथा 1529 तक सीरिया, मिस्न, अरब तथा ईरान पर भी कब्जा कर लिया था। काहिरा के शक्तिहीन खलीफ़ ने उसे 'रूम के सुल्तान' की उपाधि दी थी। बाद में उसने 'बादशाह-ए-इस्लाम' की पद्वी ग्रहण कर ली।

ईरान में शिया शक्ति के उदय से आटोमन सुल्तानों को अपनी पिश्चमी सीमा पर खतरे का आभास होने लगा था। उन्हें डर था कि ये उनके क्षेत्रों में शिया सम्प्रदाय को बढ़ावा देंगे। 1512 में तुर्की के सुल्तान ने एक प्रसिद्ध लड़ाई में ईरान के क्षाह को पराजित किया। तुर्कों तथा ईरानियों में बग़दाद तथा एरीवान के आसपास के उत्तरी ईरान के क्षेत्रों को लेकर संघर्ष आरम्भ हुआ। तुर्कों ने धीरे-धीरे अरब के आसपास के तटवर्ती क्षेत्रों पर अपना अधिकार क़ायम किया तथा फ़ारस की खाड़ी से पुर्तगालियों को निकाल देने का प्रयास किया।

पश्चिम में आटोमन तुर्कों के खतरे को देखकर ईरानी के शासक मुगलों की मैत्री हासिल करने के लिए उत्सुक थे। यह अब और भी आवश्यक हो गया था क्योंकि पूर्व में उज़बेकों का खतरा बना हुआ था। ईरान के खिलाफ़ तूर्की तथा उज्जेक शासकों का जो गुट था उसमें म्गल सम्म-लित नहीं होना चाहते थे, क्योंकि इससे एशिया का शक्ति संतुलन बिगड़ रहा था। इसके अलावा ईरान की मैन्नी से मध्य एशिया से उनके व्यापार की संभावनाएँ बढ सकती थीं। यदि मुगलों के पास एक शक्तिशाली नौसेना होती तव वे शायद तुर्कों से मैत्री करते क्योंकि तुर्कों के पास नीसेना थी और वे भूमध्यसागर में युरोपीय शक्तियों से संघर्ष कर रहे थे। लेकिन दूसरी ओर मुगल ाकीं के साथ मैती बढ़ाने में इसलिए हिचिकिचा रहे थे क्योंकि वे तुर्की सुल्तानों को खलीफ़ों के उत्तराधिकारियों के रूप में मान्यता देने के लिए तैयार नहीं थे। यही कुछ तत्व थे जिन पर मुग़लों की विदेश नीति आधारित थी।

#### अकबर तथा उजाबेक

सफ़ावी शासकों के हाथों उज़बेक सरदार शैवानी खाँ की 1511 में पराजय के बाद बाबर थोड़े समय के लिए समरक़न्द पर एक बार फिर अपना अधिकार क़ायम करने में सफल हो गया था। यद्यपि बाबर को उज़बेकों द्वारा ईरानियों की पराजय के बाद समरक़न्द छोड़ना पड़ा था तथापि ईरानी बादशाह ने बाबर की जो मदद की उससे मुग़लों तथा सफ़ावी शासकों के बीच दीर्घजीबी मैंबी की नींव पड़ी। बाद में शेरशाह द्वारा भारत से निकाले जाने के बाद हुमायूँ को भी सफ़ावी सम्राट् शाह तहमस्प से मदद मिली थी और उसने ईरान के राजदरबार में शरण ली थी।

उज़बेक सरदार अब्दुल्लाखाँ ने 1570 और 1579 के बीच साम्राज्य का बहुत विस्तार कर लिया था। 1572-73 में अब्दुल्लाखाँ उजबेक ने बल्ख पर क़ब्जा कर लिया था जो बदखशाँ के साथ मुग़लों तथा उज़बेकों के बीच दीवार बनकर खड़ाथा। 1577 में अब्दुल्लाखाँ ने अकबर को अपना राजदूत भेजकर ईरान को परस्पर बाँट लेने का प्रस्ताव रखा था श्वाह तहमस्प की मृत्यु (1576) के बाद ईरान में अशान्ति तथा अराजकता फैल गई थी। अब्दुल्ला उजबेक ने अकबर को इस बात पर राजी करने की चेष्टा की कि वह भारत से ईरान अभियान ले जाये और वे दोनों मिल कर शियाओं के चंगुल से इराक़ तथा ख़रासान को मुक्त करवा लें। इन संकीर्णधार्मिक तकों से अकबर जरा भी प्रभावित नहीं हुआ। इसके अलावा उजबेकों को शांत बनाये रखने के लिए एक शक्तिशाली ईरान की आवश्यकता थी। लेकिन साथ ही साथ अकबर उजवेकों से उस समय तक नहीं उलझना चाहता था जब तक वह काबुल अथवा भारतीय क्षेत्रों के लिए खतरा पैदा न करते हों। अनवर की विदेश नीति का यही आधार था। अब्दुल्ला उज़बेक ने आटोमन सुल्तानों के सामने भी ईरान के खिलाफ़ विगुटीय सुन्नी शक्तियों के संगठन का प्रस्ताव रखा। इसके उत्तर में अकबर ने अब्दल्ला उज़बेक को अपना एक राजदूत भेजकर यह स्पष्ट कर दिया कि आक-मण के लिए क़ान्नी अथवा धार्मिक मतभेदों को काफ़ी नहीं माना जाना चाहिए। मनका जाने वाले तीर्थ यात्रियों की दिक्क़तों के बारे में अकबर ने कहा कि गुजरात की विजय के बाद उनके लिए एक नया मार्ग खुल गया है। इसके अलावा उसने ईरान से अपनी पुरानी दोस्ती की चर्चा की तथा अब्दुल्लाखाँ उजबेक को सफ़ावियों के बारे में अपनानजनक बातें कहने के लिए डाँटा और उसे बताया कि वे सैयद तथा स्वतंत्र बादणाह हैं।

अकबर ने यध्य एशिया की राजनीति में जो दिल-चस्पी दिखाई उसका प्रमाण यह भी था कि उसने अपने दरबार में तैमूरी राजकुमार, मिर्जा सुलेमान को शरण दी जिसे उसके पोते ने बदखशां में बहिष्कृत कर दिया था। अबुलफ़जल के अनुसार खैंबर दर्रा पहियों वाले वाहनों के लिए सुरक्षित था तथा मुगलों के डर के कारण बल्ख के द्वार अधिकतर बंद ही रखे जाते थे। बदखशां पर किसी प्रकार का आक्रमण न हो, इसके लिए अब्दुल्ला उजबेक ने उत्तर-पश्चिम सीमा-क्षेत्र में बसे क़बाइलियों को मुगलों के खिलाफ़ उकसाने की चेष्टा भी की। यह काम उसने अपने धर्मांध एजेंट जलाल के माध्यम से किया था। इसके परिणामस्वरूप वहाँ की स्थित इतनी गंभीर हो गई कि अकबर को अटक आना पड़ा। इन्हीं अभियानों के दौरान अकबर ने अपने प्रिय सिन्न राजा बीरबल को खो दिया था।

अब्दुल्ला उजाबिक ने 1585 में अचानक वदखशां पर क्रब्जा कर लिया। मिर्ज़ा सुलेमान तथा उसका पोता, दोनों ही अकबर के दरबार में शरण माँगने आये। अकबर ने उन्हें उचित मनसब प्रदान किया। इसी बीच अपने सौतेले भाई मिर्ज़ा हकीम की मृत्यु (1585) का लाभ उठाकर अकबर ने काबुल पर क्रब्ज़ा कर उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। अब मुग़ल तथा उजाबेक सीमाएँ पास-पास हो गईं।

अब्दुल्लाखाँ उज्ज ने अकबर के पास एक और राजदूत भेजा जो अकबर से उस समय मिला जब वह सिन्धु नदी के पास अटक में था। वहाँ अकबर को अपनी शीमा के इतना नजदीक देखकर अब्दुल्ला उज-बेक घबरा-सा गया था। लेकिन ऐसा लगता है कि अब्दुल्ला उज्ज के द्वारा राजदूत को भेजे जाने का असली कारण अकबर को इस बात पर राज्जी करना था कि जब अब्दुल्ला उज्ज के सफ़ावी शासक के विषद्ध खुरासान में हमला करे तब अकबर उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करे। इसी कारण बब्दुल्ला उजबेक ने अकवर के समक्ष सफ़ावी ग़िक्त के विरुद्ध दोनों के मिले-जुले अभियान और मक्का के रास्ते को तीर्थ यातियों के लिए खोलने का पुराना प्रस्ताव फिर दोहराया।

शाह तहमस्प की मृत्यु (1576)के बाद ईरान में गृह-युद्ध तथा राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण छा गया था। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए आहोमन मुल्तान ने उत्तरी ईरान पर धावा वोल दिया । इस समय उज्जवेक खुरासान में हिरात के लिए खतरा पैदा कर रहे थे। अकबर ने अब्दुब्ला उज़बेक के प्रस्ताव के उत्तर में एक लम्बा पत्न भेजा जिसमें उसने तुर्की कार्रवाई की आलोचना की तथा अपने राजकुमार के नेतृत्व में मदद के लिए अपनी एक सेना ईरान भेजने का प्रस्ताव रखा। इसमें अब्दुल्ला उजबेक को अपरोक्ष रूप से हस्तक्षेप का भय दिखाया गया था यद्यपि उससे सहयोग की माँग की गई तथा ईरान में दोनों के मिलने की आणा व्यक्त की गई। इसके वावजूद अकबर ने ईरान पर अभियान के लिए कोई विशेष तैयारी नहीं की । इसके अलावा अब्दुल्ला उजबैक ने अकबर का पन्न पाने के पहले खुरासान पर चढ़ाई कर दी और उन अधिकतर क्षेत्रों पर क़ब्ज़ा कर लिया जिन पर वह पहले से ही दावा कर रहा था। इस स्थिति में अकवर ने उज़बेक सरदार के साथ संधि करने में ही भलाई समझी और उसने अब्दुल्लाखाँ उज़बेक के पास अपने राज्य के हकीम हमान के माध्यम से एक पत्र तथा मौखिक संदेश भेजा। ऐसा लगता है कि इन दोनों में हिन्दुकुश की सीमा निर्धारित करने से सम्बन्धित एक सन्धि भी हुई। इस सन्धि के अन्तर्गत म्गलों ने 1585 तक तैम्री शासकों द्वारा गासित प्रदेश बदख़शां तथा बल्ख में अपना हस्तक्षेप समाप्त कर दिया। बदले में उज़बेकों ने काबुल तथा क़ंधार पर दावा करना छोड़ दिया। यद्यपि दोनों में से किसी पक्ष ने अपना दावा पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया तथापि सन्धि के कारण म्गलों को हिन्दुकुश में एक सुरक्षित सीमा मिल गई जिसका लाभ उठाकर 1595 में कुंधार जीतकर अकबर ने एक वैज्ञानिक सीमा की स्थापना की । इसके अलावा 1586 के बाद स्थिति की देखरेख के लिए अकबर स्वयं लाहौर रहने लगा और 1598 में अब्दुलाखाँ उजबेक की मृत्यु के बाद ही आगरा आया। अब्दुल्ला की मृत्यु के बाद उजबेक साम्राज्य ऐसे छोटे राज्यों में बंट गया जो बराबर आपस में लड़ते रहते थे। इसके परिणामस्वरूप कई वर्षों तक मुग़लों पर से इसका खतरा टल गया।

#### कंघार का भामला तथा ईरान के साथ सम्बन्ध

उज़बेक शक्ति ही वह महत्वपूर्ण तत्व थी जिससे ईरान में शियाओं के खिलाफ़ लोगों को भड़काने के उजबेकों के प्रयत्न तथा सफ़ावी शासकों की असहिष्णुता की नीति के प्रति मुग़लों की अप्रसन्नता के बाबजूद सफ़ावी तथा मुग़ल आपस में मिल गये। दोनों के बीच विवादों की संभावना केवल कंधार को लेकर थी जिस पर दोनों ही अपना-अपना दावा कर रहे ये। कंधार सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के अलावा आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। यह दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल भी बना हुआ था। कंधार अब तक तैमूरी साम्राज्य का हिस्सा रहा था और इस पर हेरात के शासकों तथा बाबर के भाई-भतीजों का 1507 तक शासन रहा जब उज्रवेकों ने उन्हें पराजित कर वहाँ से निकाल दिया। 1507 में क्रंघार पर बाबर का भी कुछ समय तक अधिकार रहा था। लेकिन जब सफ़ावियों ने उजबेक सरदार शैबानीखाँ को पराजित कर हेरात तथा खुरासान के बाक़ी हिस्सों को अपने क़ब्ज़े में कर लिया तब उन्होंने कंधार पर भी अपना दावा किया। अगले पंद्रह वर्षी तक कंघार ऐसे शासकों के अधीन रहा जो वैसे तो स्वतंत्र थे पर मौक़ा पड़ने पर कभी मुग़लों तथा कभी सफ़ावियों का आधिपत्य स्वीकार कर लेते थे।

काबुल की सुरक्षा के लिए सामरिक दृष्टि से कंधार का बहुत महत्व था। कंधार के किले को इस क्षेत्र के सबसे मजबूत किलों में गिना जाता था और उसमें पानी की अच्छी व्यवस्था थी। यह किला काबुल तथा हेरात जाने वाली सड़कों के चौराहे पर था। यहाँ से सारे दक्षिण अफ़ग़ानिस्तान पर नज़र रखी जा सकती थी। एक आधुनिक लेखक के अनुसार "काबुल, ग़ज़नी तथा कंधार रेखा सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी। काबुल तथा खैंबर के आगे कोई भी प्राकृतिक सुरक्षा सीमा नहीं थी। इसके अलावा कंधार के नियंत्रण से अफ़ग़ान तथा बलूची कबीलों पर भी नियन्त्रण आसान हो जाता था।"

सिंध तथा बलूचिस्तान पर अकवर की विजय के बाद मुग़लों के लिए कंधार का सामरिक तथा आर्थिक महत्व

और भी वढ़ गया था। कंबार एक समृद्ध तथा उपजाऊ भिम बाला प्रान्त था जहाँ से होकर भारत तथा मध्य एशिया के बीच लोगों तथा वस्तुओं का आना-जाना वराबर जारी रहता था। मध्य एशिया से कंघार होकर मुल्तान तक का मार्ग और उसके बाद सिंधु नदी से होकर समुद्र जल-मार्ग तक धीरे-धीरे व्यापार के लिए अत्यन्त महत्व-पूर्ण होता गया। ऐसा विशेष कर इसलिए था क्योंकि ईरान होकर जाने वाली सड़कें युद्धों तथा आंतरिक गड़बड़ी के कारण बहधा असुरक्षित रहती थीं। अकबर इस मार्ग से व्यापार बढ़ाना चाहता था और उसने अब्दुल्ला उजबेक को बताया भी था कि मक्का जाने के लिए यह तीर्थ यानियों तथा वस्तुओं के लिए एक सुरक्षित मार्ग बन सकता है। इन सभी बातों पर ग़ौर करने से ऐसा लगता है कि क़ंबार का ईरानियों के लिए उतना महत्व नहीं था जितना कि मुग़लों के लिए। ईरान के लिए कंधार एक वाहरी सीमा के समान था जिसका महत्व तो था पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए इसकी विशेष आवश्यकता नहीं थी।

आरम्भ में कंधार की समस्या को लेकर मुगलों तथा ईरानियों के सम्बन्धों को बिगड़ने नहीं दिया गया। 1522 में कंधार बाबर के नियन्त्रण में उस समय आया जब उज़बेक एक बार फिर खुरासान पर धावे की तैयारी कर रहे थे। इस स्थिति में कंधार पर मुगलों के कब्जे पर ईरानियों ने कोई गंभीर आपित्त नहीं की। लेकिन जब हुमायूँ शाह तहमस्य के दरबार में शरण माँगने आया तब ईरान के सम्राट ने उसे इस गर्त पर सहायता देना मंजूर किया कि वह कंधार को अपने सौतेले भाई कामरान से हासिल कर उसे ईरानियों को सौंप देगा। हुमायूँ के लिए इसे स्वीकार करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। इसके बावजूद कंधार पर विजय के बाद उस पर अपना नियंत्रण बनाये रखने के लिए हुमायूँ को बहाने मिल गये। वास्तव में काबुल में कामरान के खिलाफ़ अभियानों के लिए कंधार ही हुमायूँ का अड़ा था।

शाह तहमस्प ने हुमायूँ की मृत्यु के बाद फैली अशांति और गड़बड़ी का लाभ उठाकर कंधार को अपने कब्जे में कर लिया। अकबर ने कंधार को वापस लेने का उस समय तक प्रयास नहीं किया जब तक अब्दुल्ला उजबेक के नेतृत्व में उजबेकों ने ईरान तथा मुग़लों के लिए खतरा

पैदा नहीं किया। जैसा कि कुछ आधुनिक इतिहासकारों का मत है, मुगलों की कंधार विजय (1595) उस संधि का हिस्सा नहीं थी जो ईरान के साम्राज्य को आपस में बाँटने के लिए अकबर तथा उज़बेकों के बीच हुई थी। इस समय तक खुरासान पर उज़बेकों का नियंत्रण हो गया था। और कंधार ईरान से कट गया था। अकबर की कंधार विजय उज़बेक आक्रमण के खिलाफ़ उत्तर-पश्चिम में एक सुरक्षा-सीमा क़ायम करने के लिए थी।

कंधार पर मुग़लों के आधिपत्य के बावजूद ईरान तथा म्यालों के बीच अच्छे संबध बने रहे। अकबर की मृत्यु के बाद ईरानियों ने क़ंधार को अपने क़ब्ज़े में करने की चेण्टा की, पर असफल रहे । शाह अब्बास प्रथम (शासन 1588-1629) जो शायद सबसे महान सफ़ावी सम्राट था, जहाँगीर के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए उत्सक था। उसने कंघार पर चढाई की योजना छोड़ दी और जहाँगीर और उनके बीच राजदूतों तथा क़ीमती भेंटों का आदान-प्रदान बरावर बना रहा। शाह अब्बास ने दक्कन के राज्यों के साथ भी राजनीतिक तथा व्यापा-रिक संबंधों को स्थापित किया लेकिन इस पर जहाँगीर ने आपत्ति नहीं की। जहाँगीर के दरबारी चित्रकार ने अपनी कल्पना से ही एक चित्र बनाया जिसमें जहाँगीर तथा शाह अब्बास एक दूसरे को गले लगा रहे हैं और उनके पैरों के नीचे संसार का एक ग्लोब है। इस काल में दोनों देश सांस्कृतिक दृष्टि से भी एक दूसरे के काफ़ी क़रीब आये। इसमें नुरजहाँ के पिता, जो स्वयं ईरान से आये थे, का काफ़ी योगदान था। इस मैती से जहाँगीर से अधिक लाभ शाह अब्बास को हुआ क्योंकि इसके कारण जहाँ-गीर ने शाह अब्बास की मैती के कारण निश्चित हो गया और उसने उजबेक सरदारों के साथ मैती पर अधिक ध्यान नहीं दिया। 1620 में शाह अब्बास ने जहाँगीर से कंधार वापस लौटाने का अनुरोध किया और साथ में उस पर चढाई करने की योजना भी बनाई। जहाँगीर इस हमले के लिए जरा भी तैयार नहीं या। वह राजनीतिक दुष्टि से अकेला पड़ गया था और न ही वह सामरिक द्ष्टि से तैयार था। उसने कंधार को वापस लेने के लिए जल्दी-जल्दी तैयारियाँ की लेकिन इसी समय शाहजहाँ ने वहाँ जाने के पहले ऐसी माँगें रखीं जो पूरी नहीं की जा सकती थीं। परिणामस्वरूप कंधार ईरानियों के हाथ में चला गया (1622)। शाह अब्बास ने

क़ंधार के प्रश्न पर जहाँगीर से हुई कटुता को क़ीमती उप-हार देकर मिटाने की चेष्टा की। उसने जहाँगीर के सामने इस कार्य के लिए कई कारण भी रखे जिन्हें जहाँगीर ने औपचारिक रूप से स्वीकार भी कर लिया। लेकिन इसके बाद मुगल तथा ईरानियों के अच्छे संबंध समाप्त हो गये।

1598 में अब्दुल्लाखाँ उजवेक की मृत्यू के वाद मध्य एशिया की राजनीति में दूरगामी परिवर्तन हए। आंतरिक क़वीलाई झगड़ों के कारण उज़वेक साम्राज्य का विघटन हो गया और इस स्थिति का लाभ उठाकर ईरान ने ख़ुरासान पर क़ब्जा कर लिया। लेकिन अपने आगे बढने के प्रयास में उसे बल्ख के निकट पराजय का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद उजबेक अभी भी शक्तिशाली थे। कुछ समय बाद इमाम कुली, बुखारा तथा बल्ख का स्वाधीन सम्राट बनने में सफल हो गया। यद्यपि उजवेक अब खुरासान के लिए शाह अब्वास को चुनौती देने की स्थिति में नहीं थे फिर भी वे अफ़ग़ानिस्तान तथा काबुल पर छापामार हमले करते रहे। क्रंधार पर ईरा-नियों के कब्ज़े से उज़बेक घबरा गये थे। कंधार पर कब्ज़ा करने के कुछ ही समय बाद शाह अब्बास पश्चिम की ओर मुड़ा और तुर्कों से बग़दाद को वापस लेने में सफल हो गया। इस प्रकार उजवेक, मुगल तथा तुर्क, जो सुन्नी थे एक बार फिर ईरान के विरुद्ध तिगुटीय संगठन क़ायम करने की सोचने लगे तथा जहाँगीर और उजवेकों के बीच संधि को अंतिम रूप देने के लिए राजदूतों के कई आदान-प्रदान हुए। जहाँगीर की मृत्यु के बाद संधि के प्रयास शाहजहाँ के शासनकाल में भी जारी रहे। 1627 में उज्जवेक सरदार इमाम कुली ने खुरासान में अब्दूल्लाखाँ उजुवेक को अकबर द्वारा दी गई सहायता के लिए धन्यवाद के रूप में कई उपहार दिए लेकिन दूसरी ओर शाह अब्बास के डर से उसने ईरान के विरुद्ध मुगलों के पड़यंत्रों के बारे में ईरान के शासक को सूचित रखा। शाहजहाँ के सिहासन पर बैठने के पहले और बाद भी काबुल पर उजवेकों के हमले हुए।

इस प्रकार अब यह स्पष्ट हो गया कि ईरान के विरुद्ध संघर्ष में उज़बेकों की सहायता पर निर्भेर नहीं रहा जा सकता था। उधर आटोमन तुर्क काफ़ी दूर थे और इस कारण प्रभावशाली नहीं हो सकते थे। इसके अलावा वे अपने को अधिक श्रेष्ठ समझते थे जिसे मुग़ल नहीं सहन कर सकते थे। अतः शाहजहाँ ने राजनीति का सहारा लिया। शाह अव्यास की मृत्यु (1629) के बाद ईरान में अराजकता फैल गई थी। उधर शाहजहाँ दक्कन के मामलों से मुक्त हो गया था। ईरान की स्थिति का लाभ उठाकर शाहजहाँ ने कंधार के ईरानी प्रशासक अली मर्दानखाँ को मुगलों के पक्ष में आ जाने के लिए उकसाया और उसमें सफल भी हो गया।

### शाहजहाँ का बल्ख अभियान

कंधार की विजय शाहजहाँ के लिए मंजिल नहीं बिलक मार्ग भर था। शाहजहाँ उजवेकों के काबूल पर हमले तथा वलुची और अफ़ग़ान क़बीलों के साथ उनके पडयंत्रों के बारे में बहुत चितित था। इस समय तक बुखारा और बुरुख ईमामकुली के छोटे भाई नजर मोहम्मद के हाथों में आ गये थे। नज़र मोहम्मद तथा उसका लड़का अब्दल अजीज दोनों ही महत्वाकांक्षी थे। काबुल तथा गुजानी पर अपना प्रभाव कायम करने के लिए उन्होंने अफ़ग़ान क़वाइलियों से मिलकर षडयंत्र रचा था पर शीघ ही अब्दूल अजीज ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा किया। इसके बाद नज़र मोहम्मद के नियंतण में केवल बल्ख रह गया और उसने शाहजहाँ से सहायता मांगी। शाहजहाँ ईरानियों की ओर से निश्चिन्त था अतः उसने सहायता की माँग को स्वीकार कर लिया। वह लाहौर से काबुल आया तथा नज़र मोहम्मद की मदद के लिए राजकुमार मुराद के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजी। इस सेना में पचास हज़ार घोड़े, दस हज़ार प्यादे जिनमें तोपची भी थे, के अलावा राजपूतों का एक दल भी शामिल था। यह सेना 1646 के मध्य में काबुल से खाना हुई। शाहजहाँ ने राजकुमार मुराद को आदेश दिया कि वह नज़र मोहम्मद के साथ अच्छी तरह पेश आये और यदि नज़र मोहम्मद उसके सामने घुटने टेक दे तो उसे बल्ख लौटा दे। यदि नज़र मोहम्मद समरकंद तथा बुखारा पर क़ब्जा करने की इच्छा करे तब राजकुमार मुराद उसे हर प्रकार से सहायता करे। स्पष्ट है कि शाहजहाँ बुखारा के शासक के साथ मैतीपूर्ण संबंध स्थापित करना चाहता था। उधर बुखारा का शासक मुगलों की सहायता और उनका समर्थन चाहता था। लेकिन मुराद के तेज दिमाग के कारण शाहजहाँ की सारी योजना असफल हो गई। मुराद नजुर

मोहम्मद के संकेत के बिना बल्ख पर चढाई कर बैठा तथा उसने अपने सैनिकों को बल्ख के किले में घुसने का आदेश दिया । नजुर मूहम्मद उस समय उसी किले में था । मूराद ने कड़ाई से उसे अपने सामने हाज़िर होने का आदेश दिया। नजुर मोहम्मद राजकुमार के उद्देश्य से अप-रिचित होने के कारण वहाँ से भाग खड़ा हुआ। मुगलों को अब बाध्य होकर वल्ख पर कब्ज़ा करना पड़ा और वहाँ की क्षुब्ध और कोधित आवाशी के विरोध के बावजूद अपना नियंत्रण कायम रखना पड़ा। उधर नज़र मोहम्मद के लिए भी कोई आसान विकल्प सामने नहीं था। उसके लड़के अब्दुल अज़ीज़ ने ट्रांस-आक्सियाना में उज्जवेक कवीलों को मुग़लों के खिलाफ भड़का दिया तथा 120,000 सैनिकों की एक सेना खड़ी कर आक्सस नदी को पार कर गया। इसी बीच राजकुमार मुराद, जो घर लौटने का इच्छुक था, की जगह औरंगजेब ने ली। म्गालों ने आक्सस को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया क्यों कि इस नदी को आसानी से पार किया जा सकता था। इसके बदले उन्होंने सामरिक महत्व की जगहों पर सैनिक दल नियुक्त किये तथा सेना का मुख्य भाग एक साथ रखा ताकि वह किसी भी जगह पर आसानी से जा सके। इस प्रकार मुग़लों की स्थिति बड़ी अच्छी थी। अब्दूल अज़ीज़ आक्सस नदी पार तो कर गया पर उसने अपने को एक विशाल मुग़ल सेना के सामने पाया। उसने शीघ्र ही पीठ दिखा दी तथा मुग़लों ने उज़बेकों को बल्ख के दरवाजों तक खदेड़ दिया (1647 के मध्य)।

बल्ख पर मुग़लों की विजय से उज़बेकों के साथ बात-चीत का रास्ता साफ़ हो गया । अब्दुल अजीज के उज़बेक समर्थंक इधर उधर भाग खड़े हुए और उसने स्वयं मुग़लों को गांत करने के प्रयास किये । नजर मोहम्मद, जो इस समय तक ईरान में शरण ले चुका था, उसने भी अपने साम्राज्य की वापसी के लिए मुग़लों से अनुरोध किया । काफ़ी सोच-विचार के बाद शाहजहाँ ने नज़र मोहम्मद का साथ दिया । लेकिन उसने नज़र मोहम्मद को सबसे पहले औरंगज़ेंब से माफ़ी माँगने के लिए कहा । यह शाहजहाँ की ग़लती थी क्योंकि गर्वीला उज़बेक शासक इस प्रकार नहीं झुक सकता था, विशेषकर जब वह यह जानता था कि मुग़ल बल्ख में अधिक समय तक नहीं बने रह सकते थे। मुग़ल, नज़र मुहम्मद की व्यक्तिगत उपस्थिति की प्रतीक्षा करते रहे। इसी वीच सर्वी का मौसम आ रहा था और वल्ख में रसद नहीं थी। अतः मुग़लों ने अक्तूबर 1647 में वापस लौटना शुरू किया। लेकिन उन्हें वापसी बड़ी महंगी पड़ी क्योंकि चारों तरफ विद्रोही उज़बेकों ने छापासार हमले शुरू किए। इससे मुग़लों को काफ़ी नुक़सान उठाना पड़ा और औरंगजेब की दृढ़ता से ही स्थिति पूरी तरह विगड़ने से बच सकी।

शाहजहाँ के बल्ख अभियान को लेकर आधुनिक इति-हासकारों में बहुत सतभेद है। ऊपर के बृतांत से स्पष्ट है कि शाहजहाँ आमू दरिया (आक्सस) पर वैज्ञानिक सीमा स्थापित करने का प्रयास नहीं कर रहा था। जैसा कि हम देख चुके हैं आमू दरिया सुरक्षित सीमा हो भी नहीं सकती थी। न ही शाहजहाँ मुग़लों के स्वदेश समर-कंद तथा फ़रग़ना को क़ब्ज़े में करने का उत्सक था। यद्यपि मूराल सम्राटों ने इसकी कई बार चर्चा की थी, ऐसा लगता है कि शाहजहाँ का लक्ष्य काबुल के सीमावर्ती क्षेत्रों बल्ख और बदखशां में किसी मित्र शासक को बैठाना था। ये प्रदेश 1585 से ही तैम्री शासकों के अधीन रहे थे। शाहजहाँ का विक्वास था कि ऐसा करने से ग़जनी तथा खैबर दरें के आसपास रहने वाले विद्रोही अफ़ग़ान क़बीलों पर भी नियंत्रण रखा जा सकेगा। सामरिक दृष्टि से मुगलों का यह अभियान सफल रहा। मुगलों ने बल्ख पर कब्ज़ाकर लिया थातथा उजबैकों के उन्हें वहाँसे बाहर निकालने के प्रयत्नों को असफल कर दिया। इस क्षेत्र में भारतीय सेना की यह पहली महत्वपूर्ण विजय थी। लेकिन बल्ख पर अधिक समय के लिए अपना प्रभाव क़ायम रखना मुग़लों के बस के बाहर की बात थी। राजनीतिक इंडिट से भी ईरान के विरोध तथा स्थानीय आबादी के असंतोष के कारण यह बड़ा कठिन था। कुल मिलाकर बल्ख अभियान से मुग़ल सेना की प्रतिष्ठा तो बढ़ी लेकिन इससे कोई विशेष राजनीतिक लाभ नहीं हुए। शायद म्गलों के लिए अकबर द्वारा बड़ी चेव्टा के बाद स्थापित काबूल-गुजनी-कंधार सीमा पर बने रहना अधिक लाभ-कारी होता और इसमें सैनिकों तथा दौलत का भी नुक़सान नहीं होता। जो भी हो जब तक नजर मोहम्मद जीवित रहा मुग़लों के साथ उसके संबंध अच्छे रहे और दोनों के बीच राजदूतों का बराबर आदान-प्रदान रहा।

ईरान के साथ मुग़लों के संबंधों का अन्तिय चरण

बल्ख में मुग़लों की पराजय से कावुल क्षेत्र में उजवेकों तथा खैबर-गजनी क्षेत्र में अफ़ग़ान क़बीलों का विद्रोह फिर शुरू हो गया। स्थिति का लाभ उठाकर ईरानियों ने कंधार पर हमला कर उसे अपने क़ब्जे में कर लिया (1649)। यह शाहजहाँ की प्रतिष्ठा पर एक वड़ा आघात था और उसने क़ंधार को वापस लेने के लिए राजकुमारों के नेतृत्व में एक-एक कर तीन अभियान भेजे। इनमें से पहला बल्ख के विजेता औरंगजेव के नेतृत्व में था जो 50,000 सैनिकों के साथ वहाँ गया। यद्यपि मुग़लों ने ईरानियों को किले के बाहर पराजित कर दिया लेकिन वे किले पर पूरी तरह विजय नहीं हासिल कर सके।

तीन वर्ष बाद औरंगज़ेव ने दूसरा प्रयास किया लेकिन फिर असफल रहा। सबसे बड़ा अभियान शाहजहाँ के प्रिय पुत्र दारा के नेतृत्व में हुआ (1653)। दारा ने बड़ी-बड़ी बातें की थीं लेकिन वह अपनी विशाल सेना के बायजूद किले की रसद को समाप्त करने तथा उस पर क़ब्ज़ा करने में असफल रहा। इस हमले में साम्राज्य के दो सबसे बड़े तोप कंधार खींचकर ले जाये गये लेकिन उनका भी कोई खास असर नहीं हुआ।

जैसा कि कुछ इतिहासकारों का मत है, कंधार में मुज़लों की असफलता मुज़ल सेना की कमजोरी की निशानी नहीं है। इसके विपरीत इनसे क्षंधार के किले की मजबूती का पता चलता है यदि उसका नेतृत्व किसी कुशल सेना-ध्यक्ष के हाथों में हो। इसके अलावा इस अभियान से मज़-बूत किलों के प्रति मध्ययुगीन तोपचियों की असफलता स्पष्ट हो जाती है (दक्कन में मुग़लों का भी यही अनू-भव रहा था)। एक तर्क यह अवश्य है कि शाहजहाँ की कंधार विजय व्यावहारिकता से अधिक भावकता से प्रेरित थी। सफ़ावी तथा उज़वेक शक्तियों के कमज़ोर पड़ जाने के बाद क़ंधार का अब वह सामरिक महत्व नहीं रहा था जो पहले था। मुग़लों की प्रतिष्ठा को जो आघात पहुँचा वह इसलिए नहीं था किवे ज़ंधार को अपने ज़ब्बे में रखने में असफल रहे बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें वहाँ बारबार असफलता का सामना करना पड़ा जिससे उनकी शोह-रत पर बुरा असर पड़ा। इस पर भी हमें अधिक जोर देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ग्रीरंगज़ेब के शासनकाल में मुग़ल साम्राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा अपनी पराकाष्ठा पर थी। यहाँ तक कि गर्वीले आटोमन

सुल्तान ने भी 1680 में औरंगज़ेब की सहायता प्राप्त करने के लिए अपना राजदूत भेजा था।

औरंगजेव ने कंधार विजय के असफल प्रयासों पर रोक लगा दी और ईरान से राजनीतिक संबंध पुनः स्थापित किए। लेकिन 1666 में ईरान के शासक, शाह अब्बास द्वितीय ने मुग़ल राजदूत का अपमान किया, उस के सामने औरंगजेव के खिलाफ़ आपत्तिजनक वातें कहीं और आक्रमण की धमकी भी दी। इसके कारण स्पष्ट नहीं हैं। ऐसा लगता है कि शाह अब्बास द्वितीय अस्थिर बुद्धि का व्यक्ति था। पंजाब तथा काबुल में मुग़ल गति-विधियाँ बढ़ गई लेकिन इसके पहले कि हमला किया जा सके, शाह अब्बास की मृत्यु हो गई। उसके उत्तराधिकारी महत्वहीन थे। और 50 वर्षों के बाद, जब नादिरणाह शासन में आया, तब तक भारत की सीमा पर ईरानियों का खतरा समाप्त हो गया।

इस प्रकार हम देखते हैं कि मुग़ल एक ओर तो हिंदुकुश को आधार बनाकर उत्तर-पश्चिम में तथा दूसरी ओर
काबुल-गज़नी सीमा पर कंधार तक वैज्ञानिक सीमा स्थापित करने में सफल हो गये थे। इस प्रकार उनकी विदेश
नीति का मुख्य आधार भारत की सुरक्षा थी। इस सीमा
को राजनीतिक तरीक़ों से अधिक मज़बूत बनाया गया।
इसमें मुख्य नीति ईरान के साथ उनकी दोस्ती थी यद्यपि
कंधार के मामले को लेकर दोनों में कभी-कभी अनबन हो
जाती थी। मुग़लों के पूर्वजों के देश को वापस लेने की
बात अधिकतर राजनीतिक कारणों से दोहराई जाती थी
और इस पर कभी भी गंभीरता से काम नहीं किया गया।
सैनिक तथा राजनीतिक उपायों से मुग़ल भारत को विदेशी
आक्रमणों से सुरक्षित रखने में बहुत हद तक सफल रहे।

दूसरे, मुगलों ने प्रमुख एशियाई राष्ट्रों के साथ बरा-बरी का संबंध कायम रखा। यह और भी महत्वपूणें हो जाता है कि जब हम इस बात को ध्यान में रखते हैं कि एक ओर सफ़ावी शासक पैग़म्बर मोहम्मद से विशेष संबंध के आधार पर अपने को श्रेष्ठ समझते थे और दूसरी ओर बाटोमन सुल्तानों ने स्वयं को बग़दाद के खलीफ़े का उत्तराधिकारी मानकर पादशाह-ए-इस्लाम की पद्वी ग्रहण कर ली थी।

इसके अलावा मुग़लों ने अपनी विदेशी-नीति का उप-योग भारत के ज्यापारिक हितों को बढ़ाने के लिए किया । भारत तथा मध्य एिषाया के बीच होने वाले ज्यापार के लिए काबुल तथा कंधार महत्वपूर्ण द्वार थे । मुग़ल साम्ना-ज्य के लिए इस ज्यापार के आर्थिक महत्व की समीक्षा पूरी तरह की जानी बाक़ी है।

# प्रशासन व्यवस्था का विकास: मनसबदारी व्य-वस्था तथा मुग्ल सेना

अकबर द्वारा विकसित प्रशासनिक तथा कर व्यवस्था जहाँगीर तथा शाहजहाँ ने मामुली परिवर्तनों के साथ क़ायम रखी, लेकिन मनसबदारी व्यवस्था में महत्वपूर्ण परि-वर्तन किए गए । मुगलों द्वारा विकसित मनसबदारी प्रथा ऐसी थी जिसका भारत के बाहर कोई उदाहरण नहीं मिलता । मनसबदारी व्यवस्था की उत्पत्ति संभवत: चंगेज़लाँ के समय में हुई थी, जिसने अपनी सेना को दशमलव के आधार पर संगठित किया था। इसमें सबसे छोटा एकांश दस का था तथा सबसे ऊँचा दस हजार (तोमान) का या जिसके सेनाध्यक्ष को खान कहकर पुकारा जाता था। मंगोलों की इस व्यवस्था ने कुछ हद तक दिल्ली सल्तनत की सैनिक व्यवस्था को प्रभावित किया था क्योंकि इस काल में हम एक सौ तथा एक हजार के सेनाध्यक्षों (सदी तथा हजारा)1 के बारे में सुनते हैं। लेकिन बाबर तथा हुमायूँ के काल की व्यवस्था के बारे में हम बहुत कुछ नहीं जानते।

मनसवतारी व्यवस्था की उत्पत्ति को लेकर इतिहास-कारों के बीच में काफ़ी मतभेद है। वर्तमान प्रमाण के आधार पर ऐसा लगता है कि मनसबदारी व्यवस्था का आरम्भ अकबर ने अपने शासनकाल के उत्नीसवें वर्ष (1577) में किया था। उसने साथ ही साथ कर-प्रशासन का भी सुधार किया और जात तथा सवार² की व्यवस्था भी आरम्भ की। यद्यपि कई इतिहासकारों का मत है कि सवार पद का आरंभ अकबर ने बाद में किया। हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि ये दोनों पद एक साथ शुरू

म सदी हजारा तथा तोमान की पद्वियाँ शीघ्र ही ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रयोग की जाने लगीं जो या तो उतने गाँवों पर नियंतण रखते थे या फिर उतना कर उगाहते थे। ऐसी ही एक पदवी करोड़ों की थी जिसका अर्थ एक करोड़ दामों को इकठ्ठा करने वाला होताथा।

<sup>&</sup>quot;सवार' शब्द में तोपची तथा धनुर्धारी भी शामिल्थे।

किए गए थे। जात की पदवी किसी व्यक्ति की हैसियत की सचक थी तथा उसका वेतन भी इसी आधार पर निश्चित होता था। दस से लेकर दस हजार तक के मनसब के लिए 66 वर्ग थे, यद्यपि पाँच हजार से अधिक की पद्वी केवल राजकमारों को दी जाती थी। पाँच सौ जात के तीचे के व्यक्तियों को मनसबदार तथा पाँच सौ से ढाई हजार जात तक के व्यक्तियों को अमीर कहा जाता था। ढाई हजार से ऊपर की पद्वी अभीर-ए-उम्दाया उम्दा-ए-आजम थी। कभी-कभी इन तीनों श्रेणियों के लिए मनसबदार शब्द का ही प्रयोग किया जाता था। व्यक्तिगत हैसियत के अलावा इस वर्गीकरण का एक और महत्व था: कोई अमीर तथा अमीर-ए-उम्दा अपने नीचे किसी अन्य अमीर तथा मनसवदार को सेवा के लिए रख सकता था। लेकिन एक मनसबदार ऐसा नहीं कर सकता था। इस प्रकार पाँच हजार की पदवी वाला व्यक्ति अपने नीचे चार सौ जात तक के मनसबदार को रख सकता था और चार हजार की पदवी वाला चार सौ जात के मनसबदार को अपने अधीन रख सकता था। ये वर्गीकरण वहुत ठोस नहीं था। कई बार लोगों को नीचे के मनसब में नियुक्त किया जाता था और धीरे-धीरे उनकी योग्यता तथा सम्प्राट् की इच्छानुसार उनकी पदोन्नति की जाती थी। दंड-स्वरूप किसी व्यक्ति की पदावनति भी कर दी जाती थी। इस प्रकार सैनिक तथा गैर-सैनिक अधिकारियों की सेवा मिली-जुली थी। किसी भी व्यक्ति की नियक्ति सबसे नीचे के स्तर पर की जाती थी और वह अमीर तथा अमीर-ए-उम्दा तक की पदवी हासिल करने की आशा रख सकता था। इस प्रकार कछ हद तक पदोन्नति योग्यता के आधार पर होती थी।

अपने व्यक्तिगत खर्च के अलावा मनसवदार को अपने वेतन में से एक निश्चित संख्या में घोड़ों, हाथियों, बोझ ढोने वाले जानवरों (जैसे ऊँट तथा खच्चर) तथा गाड़ियों को रखना पड़ता था। जदाहरण के लिए पाँच हजार जात वाले मनसबदार को 340 घोड़ों, 100 हाथियों, 400 ऊँटों, 100 खच्चरों तथा 160 गाड़ियों की व्यवस्था रखनी पड़ती थी। बाद में यह सभी केन्द्र द्वारा ही रखे जाने लगे लेकिन इनका खर्च मनसबदार को ही अपने वेतन में से भरना पड़ता था। नस्ल के आधार पर घोड़ों को छः वर्गों में तथा हाथियों को पाँच वर्गों में विभक्त किया गया था और घोड़ों तथा हाथियों की संख्या और किस्में सावधानी से

निर्धारित की जाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि अच्छी नस्ल के घोड़ों तथा हाथियों की बड़ी महता थी और ये सेना के अभिन्न अंग थे। वास्तव में उन दिनों सेना के प्रमुख आधार घुड़सवार तथा हाथी ही होते थे यद्यपि धीरे-धीरे तोपचियों का महत्व वढ़ता जा रहा था। सेना की गतिशीलता को वनाये रखने के लिए परिवहन दल का भी बहुत महत्व था।

इन खर्चों के लिए मुग़ल मनसवदारों को वेतन भी बहुत अधिक मिलता था। 5,000 वाली पद्वी के मनसवदार 30,000 रुपये प्रति माह तक मिल जाते थे। 3,000 वाले मनसवदार को 17,000 रु० तथा 1,000 वाले मनसवदार को 8,200 रु० प्रति माह तक का वेतन मिल जाता था। यहाँ तक की 100 की पद्वी वाले सादी को भी 7,000 प्रति साल का वेतन मिल जाता था। इस वेतन का लगभग एक-चौथाई हिस्सा परिवहन दल के रख-रखाव पर खर्च हो जाता था। फिर भी मुग़ल मनसबदारों का वेतन दुनियाँ में सबसे ऊँचे वेतनों में से था।

सवार पद्वी से इस बात का संकेत मिलता था कि मनसवदारों को राज्य की सेवा के लिए कितने घुड़सवार रखने पड़ेंगे। इनके रख-रखाव के लिए मनसबदार को आरम्भ में 240 रु० प्रति वर्ष प्रति सवार मिल जाते थे। वाद में जहाँगीर के शासनकाल में यह राशि घटाकर दो सौ रुपये प्रति वर्ष कर दी गई। सवारों को उनकी राष्ट्रीयता के हिसाब से वेतन मिलता था। मुगल सवार को किसी भी भारतीय मुसलमान अथवा राजपूत सवार से अधिक वेतन मिलता था। मनसबदार को अपने विभिन्न खर्चों के लिए सवारों के लिए मिली राशि में से 5 प्रतिशत रखने की स्वीकृति रहती थी। इसके अलावा उसके जात वेतन में दो रुपये प्रति सवार की वृद्धि होती थी। यह उसकी अधिक जिम्मेदारी तथा अधिक काम के लिए थी।

सवार व्यवस्था के बारे में दो विशेषताएँ घ्यान में रखनी चाहिए। प्रति दस आदमी की टुकड़ी के लिए मनसवदार को बीस या बाईस घोड़े रखने पड़ते थे। क्योंकि घुड़सवार सेना के मुख्य अंग थे, युद्ध तथा अभियान के दौरान घोड़ों की बदली बहुत महत्वपूर्ण समझी जाती थी। यहाँ तक कि एक ही घोड़े वाले सवार को नीम-

सवार अर्थात् आधा सवार माना जाता था अर्थात् जिसका एक पैर जमीन पर हो । दूसरी विशेषता यह थी कि मुगल मिलीजुली सेना के पक्ष में थे। उनकी सेना में ईरानी तथा तूरानी मुगल, भारतीय मुसलमान (हिन्दुतानी) तथा राजपूत एक विशेष तादाद में रखे जाते थे। इसका उद्देश्य क्रबीलाई तथा जातीय भेदभाव को पनपने देने से रोकना था। परन्तु विशेष परिस्थितियों में मुगल या राजपूत मन-सवदारों को केवल मुगल अथवा राजपूत सैनिकों के दल को संगठित करने की स्वीकृति दी जाती थी।

अकबर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में ऊँची से ऊँची पदवी 5,000 से बढकर 7,000 कर दी गई थी। साम्राज्य के दो प्रमुख सरदार मिर्जा अजीज कोका तथा राजा मानसिंह थे और दोनों की पद्वी सात-सात हजार की थी । यह सीमा औरंगजेब के शासनकाल के अंत तक बनी रही। इस काल में कुछ और परिवर्तन अवश्य किए गए। जातों के वेतनों को घटाने की प्रवृत्ति स्पष्ट नज़र आती है। जैसा कि हम देख चुके हैं जहाँगीर ने सवार के औसत वेतन को घटा दिया था। जहाँगीर ने एक अन्य व्यवस्था शुरू की जिससे चुने हुए सरदार जात पद्वी में उन्नति के बिना सैनिकों की एक वडी टकड़ी रख सकते थे। इस व्यवस्था को दु-अस्पाह-सिह-अस्पाह व्यवस्था (अर्थात् दो या तीन घोड़ों वाला सैनिक) कहा जाता था। इसके अन्तर्गत इस पदवी के मनसबदार को उसके सवार की पद्वी के आधार पर निश्चित सैनिकों से दुग्ने सैनिक रखने पड़ते थे और उसे इसके लिए दुगुना वेतन भी मिलता था। इस प्रकार 3,000 जात वाली पद्वी के मनसवदार तथा 3,000 सवार वाले दु-अस्पाह-सिह-अस्पाह दोनों को छः छः हजार सैनिकों के दल को रखना पड़ता था। सामान्यतः किसी भी मनसबदार को सवार की ऐसी पदवी नहीं दी जाती थी जो उसकी जात की पद्वी से अधिक हो।

शाहजहाँ के शासनकाल में एक अन्य परिवर्तन जो हम देखते हैं, उसका उद्देश्य किसी भी सरदार द्वारा रखे गये सवारों की संख्या को घटाना था। किसी भी सरदार को अपनी सवार पद्वी के आधार पर निश्चित संख्या के एक-तिहाई सवारों को रखना पड़ता था। यहाँ तक कि कुछ परिस्थितियों में यह संख्या एक-चौथाई अथवा है रहती थी। जहाँगीर के शासनकाल के ऐसे सरदार जिसकी 3,000 जात अथवा 3,000 सवार की पद्वी थी उसे 1,000 से अधिक सैनिकों को नहीं रखना पड़ता था। लेकिन यदि उस सरदार की पद्वी 3,000 सवारों वाली दु-अस्पाह-सिह-अस्पाह हो तो यह संख्या दुगुनी अर्थात् 2,000 सैनिकों तक पहुँच जाती थी।

यद्यपि मनसबदारों का वेतन रुपयों में निश्चित किया जाता था, वास्तव में उन्हें वेतन जागीर के रूप में दिया जाता था। अकबर के शासनकाल में जागीरदारी व्यवस्था के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। मनसबदार भी रुपयों के स्थान पर जागीर ही पसन्द करते थे क्योंकि रुपयों की अदायगी में प्रायः देर हो जाती थी और इसमें परेशानी भी उठानी पड़ती थी। इसके अलावा जमीन पर अधिकार सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक थी। यद्यपि निश्चित वर्गीकरण तथा कड़े नियमों से मुग़लों ने सरदारों को एक अफ़सरणाही सेवा का रूप दे दिया था फिर भी वे जमीन के प्रति उनके सामन्ती मोह को समान्त नहीं कर सके। जैसा कि हम देखेंगे मुग़ल सरदारों के लिए यह बहुत बड़ी समस्या बना हुआ था।

जागीर देने के उद्देश्य से कर-विभाग को विभिन्न क्षेत्रों से होने वाली आय का पक्का ब्यौरा रखना पड़ता था। इस आय को रुपयों के स्थान पर दामों में आंका जाता था। चालीस दामों का मूल्य एक रुपये के बराबर होता था। इस व्यौरे को जमा-दामी कहते थे।

जैसे-जैसे मनसवदारों की संख्या बढ़ती गई, उल्लिखित परिवर्तन यथेष्ट नहीं पाए गए। चारों ओर वेतनों में कटौती होने पर सरदारों में असन्तोष फैल जाता और मुग़ल सम्राट यह खतरा मोल नहीं ले सकते थे। इसलिए उनके लिए निश्चित सैनिकों तथा घोड़ों की संख्या पुनः घटा दी गई। मनसबदारों को वेतन अव दस महीनों, आठ महीनों, छह महीनों या उससे भी कम अवधि के आधार पर मिलने लगा और उसी अनुपात में उनके द्वारा रखे जाने वालों सवारों की संख्या भी कम कर दी गई। इस प्रकार अकबर द्वारा आरम्भ किये गये नियमों के अनुसार 3,000 जात तथा 3,000 सवार की पद्वी वाले मनसबदार को एक हजार सवार और 2,200 घोड़े रखने पड़ते थे। यदि अब उसका वेतन दस महीनों के आधार पर निश्चित होता था तव उसे केवल 1,800 घोड़े रखने पड़ते थे और यदि छह महीनों के लिए निश्चत होता था तो केवल 1100 घोड़े रखने पड़ते

साधारणतया वेतनों को निश्चित करने के लिए पाँच महीनों से कम तथा दस महीनों से अधिक की अवधि नहीं रखी जाती थी।

वेतनों के लिए महीनों का आधार जो निश्चित किया गया था उससे जागीर से होने वाली आय की कमी पर कोई असर नहीं पड़ा। शाहजहाँ के शासनकाल में जागीर का मून्य अर्थात् जमादामी बढ़ी ही थी। इसके अतिरिक्त महीनों का आधार केवल जागीरदारों के लिए ही नहीं बल्कि उनके लिए भी था जिन्हें वेतन रुपयों में मिलता था। यह ध्यान देने योग्य है कि मगल सेवा में जिन मराठों को नियक्त किया गया था उनमें से अधिकतर के मनसब पाँच महीनों या उससे कम के आधार पर तय किए गए थे। इस प्रकार यद्यपि उनका पद ऊँचा था, उनके द्वारा रखे गये घोडों तथा सवारों की संख्या उनके पदों के अनुरूप निध्चित संख्या से बहुत कम थी। जैसा कि हम देख चुके हैं, अच्छी घुड़सवार सेना के लिए यह आवश्यक था कि घोड़े पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हों। शाहजहाँ के शासनकाल में घोड़ों की कमी से मुग़ल अश्व सेना पर अवश्य ही बुरा प्रभाव पड़ा होगा।

मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था बडी पेचीदा थी। इसकी सफलता कई तत्वों पर निर्भर थी जिसमें जागीर-दारी व्यवस्था तथा घोडों को दागुने की प्रथा शामिल थी। यदि दाग्न व्यवस्था का अच्छी तरह पालन नहीं होता था, तो साम्राज्य को नुकसान पहुँचता था। यदि जमादामी को वढा दिया जाता था या फिर जागीरदारों को उनका निष्चित वेतन नहीं मिलता था, तब उनका असंतोष बढ़ जाता था और वे निध्चित संख्या के सवारों अथवा घोड़ों को रखना छोड़ देते थे। कूल मिलाकर मनसबदारी व्यवस्था गाहजहाँ के शासनकाल में सफल रही क्योंकि शाहजहाँ स्वयं सूक्ष्मता से प्रशासन की देख-रेख करता था तथा बड़े योग्य व्यक्तियों को वजीरों के रूप में नियुक्त करता था। कुशल और सही व्यक्तियों की सेवा में नियुक्ति, कडे अनुशासन तथा पदोन्नति के निश्चित नियमों के कारण म्ग़ल सरदारों का वर्ग ऐसा वर्ग था जिस पर भरोसा किया जा सकता था तथा जिसमें प्रशासनिक कार्यों और साम्राज्य की सुरक्षा को बनाये रखने के लिए बहुत योग्यता थी।

#### मुग़ल सेना

जैसा कि हम देख चके हैं घड़सवार मुगल सेना के प्रमुख अंग थे और इन्हें उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व अधिक-तर मनसबदारों पर था। मनसबदारों के अलावा मुगल सम्राट अलग भी वीर घुड़सवार रखते थे जिन्हें अहदी पुकारा जाता था। अहदियों को बहुत ऊँचा देतन मिलता था। इनकी नियक्ति सम्राट स्वयं करता था और इनका अपना सेना अध्यक्ष होता था। इसलिए ये काफ़ी भरोसे के होते थे। एक अहदी पाँच घोड़ों तक रखता था यद्यपि कभी-कभी दो अहदी मिल कर एक घोडा भी रखते थे। अहदियों के कोई निश्चित कर्त्तव्य नहीं थे। सरकारी दपुतरों के अधिकतर लिपिक, राजदरवार के चित्रकार तथा कारखानों के फ़ोरमेन इसी वर्ग से नियुक्त होते थे। इनमें से कई राजसी आदेशों को ले जाने के लिए नियुक्त किये जाते थे। शाहजहाँ के शासनकाल में अहदियों की संख्या 7,000 थी। इन्हें कई बार लड़ाई के मैदान में भी भेजा जाता था। इनमें से कई कुशल तीरअन्दाज और बरकअन्दाज होते थे।

अहिंदयों के अलावा सम्राट अंगरक्षकों की एक टुकड़ी भी रखते थे (इन्हें वाला-शाही पुकारा जाता था)। इसके अलावा महलों की सुरक्षा के लिए भी सैनिक दल रहते थे। ये वास्तव में घुड़सवार होते थे लेकिन मह्ल तथा किलों की देखरेख पैदल चलकर करते थे।

एक अन्य वर्ग वियादगानों का था। ये संख्या में बहुत थे पर इनका कोई निषिचत कर्त्तं व्य नहीं था। इनमें से कई बन्दूकची होते थे और इन्हें तीन से सात रुपये प्रतिमाह तक वेतन मिलता था। वास्तव में मुग्नल सेना के प्यादे यही थे। प्यादों में कुली, नौकर, पहलवान, तलवार-वाज तथा गुलाम शामिल थे। इस काल में गुलामों की संख्या सल्तनत काल से कम थी और इन्हें सम्राट अथवा राज-कुमार की ओर से खाना कपड़ा मिलता था। कभी-कभी गुलामों की पदोन्नति अफ़सरों के पद तक हो जाती थी वेकिन आमतौर पर प्यादों का स्तर निम्न ही रहता था।

मुग़ल सम्राट बड़ी संख्या में हाथी भी रखते थे तथा उनका तोपखाना बड़ा सुसंगठित रहता था। तोपखाने के दो विभाग थे—किलों की रक्षा अथवा उन पर हमला करने के लिए ऐसी भारी तोपें होती थीं जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना बड़ा कठिन होता था। इनके अलावा ऐसी

तोषें थीं जो कहीं भी आसानी से ले जायी जा सकती थीं।
मुग़ल अपने तोपखाने के सुधार के लिए वरावर प्रयत्नशील
रहते थे और उन्होंने आरम्भ में इस विभाग में आटोमन
तथा पुर्तगालियों की नियुक्ति भी की थी। औरंगजेब के
समय तक मुग़ल तोपखाना काफ़ी अच्छा हो गया था और
विदेशियों को इस विभाग में मुश्किल से नियुक्ति मिलती
थी।

कुछ तोपें आकार में बहुत ही बड़ी थीं। जैसा कि एक आधुनिक लेखक ने कहा है "इन तोपों से आवाज अधिक और नुक़सान कम होता था। ये दिन में कई बार दाती नहीं जा सकती थीं और यह ख़तरा बना रहता था कि ये फटकर दात्तने वालों को ही मार देंगी।" लेकिन दूसरी ओर शाहजहाँ के साथ लाहौर तथा काश्मीर जाने वाले फाँसीसी याती बनियर ने कहा है कि हल्की तोपें रक़ाब-तोपों की तरह थीं और बहुत अच्छी थीं। उसका कहना है कि ये तोपें पीतल के पचास छोटे टुकड़ों से बनी होती थीं तथा हर तोप एक सुन्दर गाड़ी पर रखी जाती थी जिस पर बारूद के दो बक्से भी रखे जाते थे। इस गाड़ी को दो सुन्दर घोड़े खींचते थे तथा एक घोड़ा अतिरिक्त होता था। हल्की तोपों को हाथियों तथा ऊँटों की पीठ पर भी रखा जाता था।

मुशल सेना की शक्ति का सही अनुमान लगाना कठिन है। शाहजहाँ के शासनकाल में इसमें 200,000 घुड़सवार थे जिसमें प्रान्तों के तथा फ़ौजदारों के साथ काम करने वाले सैनिक शामिल नहीं थे। औरंगज़ेव के शासनकाल में यह संख्या बढ़कर 240,000 हो गई। शाहजहाँ के शासनकाल में यह संख्या बढ़कर 240,000 हो गई। शाहजहाँ के शासनकाल में 40,000 लड़ने वाले प्यादे थे और सम्भव है कि औरंगज़ेव के शासनकाल में भी इनकी संख्या इतनी ही रही हो।

पश्चिम और मध्य एशिया तथा यूरोपीय राज्यों की सेनाओं के मुकावले में मुग़ल सेना कैसी थी ? इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है यद्यपि बर्नियर जैसे कई युरोपीय यातियों ने मुगल सेना के बारे में बहुत अच्छा नहीं कहा है। उनकी बातों का सावधानी से विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उनकी बातें अधिकतर मुगल पैदल-सेना पर लागू होती है जिनमें कोई अनुशासन नहीं था और न ही वे अच्छी तरह संगठित थी। उनका नेतृत्व भी बेतरतीब था और ऐसा लगता था कि एक भीड़ जमा हो गई हो। यरोप में पैदल सेना का विकास अन्य ढंग से हआ था। सत्तहवीं शताब्दी में बन्दूक़ के विकास के बाद पैदल सेना की शक्ति बहुत बढ़ गई थी और कभी-कभी तो यह अश्व सेना को भी मात दे देती थी। भारतीयों को इस विकास का आभास अठारहवीं शताब्दी में बहुत बड़ा मुल्य चका कर हुआ। बल्ख अभियान के समय उजबेकों के खिलाफ़ म्यालों की सफलता से पता चलता है कि म्याल सेना मध्य एशिया तथा ईरानी सेनाओं से खुले युद्ध में बहुत कमज़ीर नहीं पड़ती थी। इसकी मुख्य कमज़ीरी नौसेना के क्षेत्र में थी। यद्यपि मुगलों की अश्व सेना भी बहत अच्छी नहीं थी तथापि औरंगज़ेब के समय तक वह एशिया की अन्य शक्तियों के मुकाबले हो गई थी। यह और बात है कि यह यूरोपीय शक्तियों की सेनाओं जैसी शक्तिशाली नहीं थी। कुल मिलाकर सेना की व्यवस्था और विशेषकर घुड़सवारों की उपलब्धि जागीरदारी व्यव-स्था पर निर्भर थी जो देश में प्रचलित भूमि सम्बन्धों पर आधारित सामन्ती व्यवस्था पर निर्भर थी। कूल मिला-कर एक की शक्ति और सफलता दूसरे की शक्ति पर तिभर करती थी।

#### प्रश्त-अस्यास

- 1. मुगल साम्राज्य के विस्तार में जहाँगीर और शाहजहाँ के योगदान का विवेचन कीजिए।
- 2. सोलहवीं सदी में मुग़लों और उज़बेकों के संबंधों का वर्णन कीजिए।
- कंधार के प्रश्न का मुगल साम्राज्य के ईरान के साथ संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा ?
   औरंगज़ेंब के काल तक इन संबंधों का वर्णन कीजिए।

- 4. मध्य एशिया में मुग़लों की नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे ?
- 5. मनसबदारी व्यवस्था के संगठन का वर्णन कीजिए। अकबर के बाद इस व्यवस्था में जो परिवर्तन हुए, उनका वर्णन कीजिए।
- 6. मुज़लों की सेना के मुख्य अंग क्या थे ? मुज़ल सेना की प्रभावकारिता का मूल्यांकन दीजिए। इसकी मुख्य कमजोरियाँ क्या थीं ?

# मुग्ल काल में आर्थिक और सामाजिक जीवन तथा सांस्कृतिक विकास

## आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति

वन स्तर: जन साधारण—सत्रहवीं शताब्दी के पूर्वाद्धं तक मुगल साम्राज्य श्राधिक, सामाजिक तथा सांस्कृ-तिक विकास में ग्रपने चर्मोत्कर्षं पर पहुंच गया था। आर्थिक और सामाजिक स्थिति की समीक्षा करते समय हम अकबर के शासनकाल से लेकर सत्रहवीं शताब्दी के मध्य तक के काल को ही ध्यान में रखेंगे क्योंकि इस काल के दौरान आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं हुए।

इस काल में आधिक ग्रौर सामाजिक स्थिति की एक महत्वपूर्ण विशेषता शासक वर्ग के शानो-शौकत के जीवन तथा दूसरी ओर किसानों, दस्तकारों तथा श्रमिकों के गरीबी भरे जीवन के बीच का अंतर था। जैसा कि हम पहले के अध्याय में देख चुके हैं, दक्षिण भारत में कम वस्त्रों का रिवाज ही था। इसका कारण वहाँ की जलवायु थी। लेकिन उत्तर भारत में साल के कुछ हिस्से में कपड़ों की आवश्यकता होती ही है। यहाँ सामान्य आदमी कितना भी कम कपड़ा पहनते थे, इस बात ने बाबर का भी ध्यान आकर्षित किया था। उसने कहा कि यहाँ किसान तथा निम्न वर्ग के लोग करीब-करीब नंगे ही रहते हैं। उसने पुरुषों के लंगोट तथा महिलाओं की साड़ियों का भी वर्णन किया है और उसके वर्णन की बाद में आए विदेशी यात्रियों ने भी पुष्टि की है। राल्फ़ फ़िच, जो सोलहवीं शताब्दी के अंत में भारत आया था, ने कहा है कि बनारस में पुष्प कमर में बंधे एक कपड़े को छोड़कर नंगे ही रहते हैं। सलबाके ने लाहौर और आगरा के बीच बसे हुए लोगों के बारे में लिखा कि यहाँ जनसाधारण इतना गरीब है कि अधिकतर लोग नंगे ही रहते हैं। दिलेत ने लिखा है कि अमिकों के पास जाड़े में गरम रहने लायक कपड़े नहीं थे लेकिन फिच के अनुसार, "जाड़े में, जो हमारे लिए मई के समान है, लोग सूती गह्नेवाली पोशाक और मोटी टोपियाँ पहनते हैं।"

इत विदेशी यात्रियों के वर्णनों को सावध्यनी से देखने की आवश्यकता है। ये लोग ठंडे प्रदेश से आए थे और भारत की जलवायु और यहाँ के रहन-सहन तथा रिवाजों से अपरिचित थे। इसलिए यहाँ के लोगों को देखकर उन्हें लगभग नंगा समभ लेना उनके लिए स्वाभाविक था। कुल मिलाकर नंगेपन के बारे में ऐसा समभा जाना चाहिए कि लोगों के पास पर्याप्त वस्त्र नहीं थे। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उन दिनों यद्यपि कपास की खेती और सूती वस्त्रों का निर्माण अब की अपेक्षा अधिकतर गाँवों में होता था, साधारणतया आज की तुलना में वस्त्र खाद्य पदार्थों के मुकाबले में अधिक महंगे होते थे।

विदेशी याविओं ने पैरों के नंगेपन की चर्चा भी की है। निकितिन के अनुसार दक्कन के लोग नंगे पाँव ही रहते थे। आधुनिक लेखक मोरलैंड ने कहा है कि बंगाल को छोड़कर नर्मदा नदी के उत्तर में उसने कहीं भी जूतों की चर्चा नहीं सुनी और इसका कारण चमड़े की महँगाई थी। लेकिन समसामयिक लेखक अंग्रेज यादी राल्फ फिल ने पटना के बारे में कहा है "यहाँ की महिलाएँ चाँदी और ताँव के गहनों से सजी रहती हैं। देखने में अजीव सा लगता है कि वे अँगूठों में चाँदी और ताँव के छल्लों के कारण जूते नहीं पहनतीं।"

जहाँ तक आवास और फ़र्नीचर का सवाल है, कुछ अधिक कहने की आवण्यकता नहीं है। गाँवों के लोग मिट्टी के घरों में रहते थे जो आजकल के घरों से बहुत भिन्न नहीं थे। फ़र्नीचर के नाम पर उनके पास चारपाई और बाँस की चटाइयों के अलावा शायद ही और कुछ होता था। बतंन उनके मिट्टी के होते थे जो गाँव के कुम्हार बनाते थे। ताँबे तथा अन्य धातुओं के बर्तन महाँगे थे और साधा-रणतया ग़रीब इनका इस्तेमाल नहीं करते थे।

खाद्य पदार्थों में चावल, बाजरा और दाल (जिसे पेलसेती और दिलेत खिचड़ी पुकारते हैं) प्रमुख थे। बंगाल तथा तटवर्ती प्रदेशों में मुख्य खाद्य पदार्थ मछली तथा प्रायद्वीप के दक्षिण में मांस था। उत्तर भारत में गेहूँ तथा मोटे अनाज की चपातियों के साथ दाल और हरी सब्जी अधिक चलती थी। कहा जाता है कि ग्राम आदमी का मुख्य भोजन शाम को होता था और दिन में वह भुनी हुई दाल या कोई और अनाज चबा कर गुज़ारा करता था। खाद्यान्नों की प्रपेक्षा घी-तेल अधिक सस्ता था ग्रीर गरीबों के भोजन का प्रमुख हिस्सा था। परन्तु चीनी और नमक थोडा अधिक महंगे होते थे।

इस प्रकार यद्यपि आम आदमी के पास पहनने के कपड़ों की कमी थी और जूते महँगे थे, पर दूसरी और खाने के लिए उन्हें मक्खन पर्याप्त माता में प्राप्त था। अधिक चरागाह उपलब्ध होने के कारण वे अधिक संख्या में गाय-मैंस रख सकते थे जिससे दूध तथा दुग्ध-पवार्थ अधिक माता में उपलब्ध थे। लेकिन अकाल के दिनों में स्थिति बिल्कुल उल्टी होती थी। सड़क मार्ग से अनाज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बड़ा महँगा पड़ता था इसलिए हमें भयानक अकालों की कई बार चर्चा

मिलती है जिनमें माँ-वाप अपने बच्चों को बेच तक देते थे। यहाँ तक कि आदमी द्वारा आदमी को खाने की भी चर्चा मिलती है। यद्यपि राज्य की ओर से लंगर का प्रबंध किया जाता था और कई बार अमीर वर्ग के लोग भी सहायता करते थे, परन्तु इस प्रकार की सहायता कभी भी पर्याप्त नहीं होती थी।

जीवन स्तर अंतत: आय और वेतनों पर ही निर्भर करता था। वास्तविक मूल्यों के श्राधार पर किसानों की श्राय का अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि गाँवों में मूद्रा का आदान-प्रदान बहुत कम होता था। गाँव के दस्तकारों को उनका पारिश्रमिक परंपरागत पदार्थों के रूप में मिलता या। किसानों की भूमि की औसत मिल्कियत का भी अनुमान लगाना कठिन है। हमें जो आँकड़े प्राप्त हैं, उनसे लगता है कि गाँवों में बड़ी ग्रसमानता थी। ऐसे किसान जिनके पास अपने हल या बैल नहीं थे, वे अधिकतर उच्च वर्ग के जमींदारों की भूमि पर खेती करते थे और अपना निविह भर कर पाते थे। ऐसे किसानों को पाही कहा जाता था। सोलहवीं शताब्दी के महान कवि तुलसीदास ने कहा है कि इस प्रकार की खेती ही इनकी दीनता का कारण थी। जब भी अकाल पड़ता था-अौर कई बार पड़ता था-ऐसे किसान तथा ग्रामीण दस्तकारों को सबसे अधिक दुख भेलना पड़ता था। ऐसे किसानों को, जो अपनी भूमि पर खेती करते थे, ख़दकाश्त कहा जाता था। ये बंधे बंधाए दरों पर लगान चुकाते थे। इनमें से कुछ के पास कई हल और बैल होते थे जो वे किराये पर गरीब किसानों को देते थे । अनुमान लगाया जाता है कि सोलहवीं शताब्दी के आरम्भ में भारत की आवादी साढे बारह करोड़ थी। इस हिसाब से खेत बड़ी मात्रा में उपलब्ध रहे होंगे और यह कहा जा सकता है कि भूमि के मालिकों की सख्या पाहियों तथा गाँव के दस्तकारों की अपेक्षा अधिक थी। सभी वर्गों के किसानों को संभवत: र्डंघन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था क्योंकि जंगल अधिक थे। लकडी और कोयले के अलावा गोबर भी इस्तेमाल में आता था और गाय बैलों की संख्या अब की तुलना में अधिक होने के कारण यह अधिक मात्रा में उपलब्ध था।

गाँव के ग़रीब कई बार रोजगार की तलाश में शहर आते थे। इसका एक प्राकृतिक कारण तो बढ़ती हुई आबादी थी पर अकाल के कारण खेती के तबाह होने तथा अधिक लगान निर्धारित होने जैसे अन्य कारण भी थे। ऐसे लोगों को सेना में कुलियों, नौकरों तथा शहरों में अकुशल कारीगरों का रोजगार मिल जाता था।

हाल में किए गए अध्ययनों के अनुसार ऐसा लगता है कि मध्य यूग में भूमि अधिक उपजाऊ थी। खेती के लिए अधिक भूमि उपलब्ध होने के कारण औसत जोत-सीमा भी अधिक होती होगी। मध्य यूग में किसान को उसकी जमीन से उस समय तक वंचित नहीं किया जाता था जब तक वह लगान देता रहता हो। उसके बाद जमीन की मिल्कियत उसके बच्चों को मिल जाती थी। यद्यपि राज्य बारा निर्धारित लगान काफ़ी और कभी-कभी कुल उत्पादन का आधा हिस्सा होता था, ऐसा विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि लगान चुकाने के बाद औसत किसान के पास मुश्किल से जीवन-निर्वाह करने लायक ही बचता हो। यद्यपि किसानों का जीवन कठिन था, उसके पास खाने और अपनी साधारण आवश्यकताओं को पूरा करने के पर्याप्त साधन होते थे। उसका रहन-सहन कुछ हद तक बदलते मौसम और कुछ हद तक रीति-रिवाजों तथा परंप-राओं-जिसमें मेलों, तीर्थयात्रिओं और रीति-रिवाजों का अपना स्थान था---द्वारा निर्धारित था।

जहाँ तक शहरों का सवाल है वहाँ सबसे बड़ा वर्ग गरीबों का ही था जिसमें दस्तकार, नौकर तथा गुलाम, सिपाही, तथा छोटे दुकानदार आदि शामिल थे।

यूरोपीय यातियों के अनुसार सबसे निम्न स्तर के नौकरों का वेतन दो रुपए महीने से भी कम था। पैदल-सैनिक तथा अन्य छोटे वर्ग के अधिकतर लोग तीन रुपए महीने से भी कम वेतन पर नौकरी शुरू करते थे। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि दो रुपए महीने में आदमी अपने परिवार का भरण-पौषण कर सकता था। बीसवीं शताब्दी के आरम्भ के लेखक मोरलैंड के अनुसार श्रमिकों की वास्तविक आय में बीसवीं शताब्दी तक बहुत कम अंतर आया था, उन्हें संतुलित आहार तो मिल जाता था पर कपड़ों और चीनी आदि पर खर्च करने के लिए कम पैसे होते थे। इससे मोरलैंड ने यह निष्कर्ष निकाला कि अंग्रेजों के शासनकाल में भारतीयों की स्थित और खराब नहीं हुई थी। लेकिन इस विषय को हमें विस्तृत परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। एक ओर जब यूरोप में लोगों की संपत्ति और वास्तविक आय बढ़ रही थी, अंग्रेजों के शासनकाल में

भारतीयों का जीवन स्तर अगर गिरा नहीं तो जड़भूत अवश्य हो गया था। लेकिन इस विषय पर विस्तृत चर्चा हम आधुनिक काल से संबंधित खंड में करेंगे।

#### शासक वर्ग: सरदार और जमींदार

मध्य युग में शासक वर्ग में उच्च वर्ग सरदार और जमींदार शामिल थे। आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से विशेषाधिकार वर्ग मुगल सरदारों का बना था। सैद्धांतिक रूप से मुग़ल सरदारों के वर्ग के दरवाज़े हर आदमी के लिए खले थे पर वास्तव में उच्च घरानों को, चाहे वे भारतीय हों या विदेशी, विशेष सुविधा थी। अधिकतर मुगल सर-दार मुग़लों के स्वदेश, तूरान तथा तजाकिस्तान, खरासान, ईरान आदि क्षेत्रों से आए थे। यद्यपि बाबर स्वयं एक तुर्क था, मुगल शासकों ने कभी संकीर्ण जातिवाद की नीति नहीं अपनाई। बाबर ने प्रमुख अफ़ग़ान सरदारों को अपने पक्ष में करने की चेष्टा की पर उन्होंने शीघ्र ही उसका साथ छोड़ दिया। बिहार तथा बंगाल में मुग़लों तथा अफगानों के बीच संघर्ष अकबर के शासनकाल तक चला। लेकिन जहाँगीर के समय से सरदारों में अफ़ग़ानों को भी शामिल किया जाने लगा। भारतीय मसलमानों, जिन्हें शेखुजादा अथवा हिंदुस्तानी कहा जाता था, को भी यह पद मिलने लगा।

अकबर के समय से सरदारों के लिए हिन्दुओं की भी भर्ती होने लगी। इनमें सबसे बड़ा वर्ग राजपूतों का था। राजपूतों में भी कछवाहा प्रमुख थे। एक आधुनिक गणना के अनुसार 1594 में अकबर के शासनकाल में हिंदू सरदारों का अनुपात केवल सोल्ह प्रतिशत था। लेकिन इन आँकड़ों से हिंदुओं की स्थित अथवा उनके प्रभाव का सही-सही अंदाज नहीं लगाया जा सकता। राजा मानसिंह और राजा बीरवल, दोनों अकबर के खास मित्रों में से थे और कर प्रशासन के क्षेत्र में राजा टोडरमल का बहुत प्रभाव एवं सम्मान था। सरदारों में सम्मिलत किए गए राजपूत या तो वंशागत राजा थे या फिर किसी राजा से संबंधित उच्च खानदान के थे। इस प्रकार सरदारों में उनके शामिल होने से इस वर्ग का अभिजात्य और बढ़ गया था। इसके बावजूद उच्च वर्ग में साधारण आदिमियों द्वारा नाम कमाने और आगे बढ़ने की गुंजाइश थी।

जहाँगीर तथा बाहजहाँ के शासनकाल में अभिजात

वर्ग में काफ़ी स्थिरता आई। इन दोनों सम्राटों ने सरदारों के संगठन (मनसबदारी व्यवस्था), पदोन्नित के नियमों, अनुशासन तथा राजस्वी सेवा में योग्य व्यक्तियों की भर्ती की और काफ़ी ध्यान दिया।

जैसा कि हम देख चुके हैं म्ग़ल सरदारों के वेतन किसी भी द्िट से बहुत ऊँचे थे। इसके साथ-साथ धर्म के मामले में मुगल सम्राटों की सहिष्णता की नीति तथा भारत में राजनीतिक स्थिरता के कारण कई योग्य विदेशी, मगल दरबार की ओर आकर्षित हए। इस प्रकार भारत में ईरानी, तरानी तथा कई अन्य विदेशियों के मुगल दर-बार में आने के बारे में फाँसीसी यात्री बर्नी ने लिखा है कि मुगल सरदारों का वर्ग उन विदेशियों का था जिन्होंने एक दूसरे को राजदरबार में आने के लिए प्रेरित किया था। आध्निक अनुसंधान ने इस कथन को ग़लत साबित कर दिया है। योग्य व्यक्तियों का भारत आना जारी रहा और इनमें से कई मुगल राजदरबार में ऊँचे ओहदों तक पहुँच गए। ये सभी भारत में ही बस गए और यहीं पर अपना स्थायी निवास कायम किया। इस प्रकार पहले के युग की तरह मध्य युग में भी भारत में कई विदेशियों का बसना जारी रहा। ये विदेशी शीघ्र ही भारतीय समाज और संस्कृति में समा गए पर साथ ही उन्होंने अपनी कुछ विशेषताएँ कायम रखीं। इसी से भारत में संस्कृतियों की अनेकता और विभिन्तता क़ायम हुई जो इस देश की प्रमुख विशेषता रही है। जहाँगीर और शाहजहाँ के काल में अधिकतर सरदार ऐसे थे जिनका जन्म भारत में ही हुआ था। साथ ही साथ अभिजात वर्ग में अफ़ग़ानों, भारतीय मूसलमानों (हिंदुस्तानियों) तथा हिन्दुओं का अनुपात बढता गया । हिंदुओं का एक नया वर्ग जो इस अवधि में अभिजात वर्ग में शामिल हुआ, वह मराठों का था। जहाँ-गीर पहला मुगल सम्राट था जिसने इस बात का अनुभव किया कि दक्कन के मामलों में मराठे बहुत महत्वपूर्ण थे और उसने उन्हें अपने पक्ष में जीतने की चेष्टा की । शाह-जहाँ ने भी इस नीति को जारी रखा। शाहजहाँ के दर-बार के मराठा सरदारों में शिवाजी का पिता शाहजी भी था यद्यपि उसने शीघ्र ही मूजलों का साथ छोड़ दिया। औरंगजेब ने भी कई मराठों तथा दक्कन के मुसलमानों को दरबार में रखा। मुगुल तथा मराठों के संबंधों की चर्चा हम बाद के अध्याय में करेंगे। लेकिन यह बात ध्यान देने के योग्य है कि शाहजहां के शासनकाल में हिंदू सरदारों का श्रनुपात लगभग चौबीस प्रतिशत था जबिक औरंगज़ैब के शासनकाल के उत्तरार्द्ध में यह अनुपात बढ़कर तैंतीस प्रतिशत हो गया। साथ में हिंदू सरदारों की कुल संख्या दुगुनी से भी अधिक हो गई। हिंदू सरदारों में आधी से अधिक संख्या मराठों की थी।

यद्यपि मुग़ल सरदारों को बहुत अधिक वेतन मिलता था, उनका खर्च भी काफ़ी अधिक था। हर सरदार बडी संख्या में नौकर-चाकर, घोड़े, हाथी तथा आवागमन के लिए हर प्रकार के साधन रखता था। इनमें से कइयों के पास बड़े-बड़े हरम थे। उस काल में यह किसी अमीर आदमी के लिए सामान्य बात समझी जाती थी। सरदार शान और शौकत में मूग़ल सम्राट् की नक़ल करने की चेष्टा करते थे। ये फलों के पेडों और फ़व्वारों से सजे बाग़ों से चिरे भव्य महलों में रहते थे। ये अच्छे से अच्छे कपड़े पहनते थे। खाने-पीने पर भी इनका खर्च बहत अधिक था। एक वृत्तांत के अनुसार अकबर के हर भोजन के लिए चालीस प्रकार के व्यंजन तैयार किए जाते थे। फलों पर भी इनका काफ़ी खर्च होता था और कई फल तो समरकंद तथा बोखारा से मंगवाए जाते थे। बर्फ जो विलासिता का साधन मानी जाती थी, उसका इस्तेमाल उच्च वर्ग के लोग सारे साल करते थे। एक अन्य महँगा साधन मर्द और औरतों, दोनों के गहने थे। जहाँगीर ने एक प्रथा चलाई थी जिसके अनुसार पुरुषों का कान में छेद करवाकर मूल्यवान रत्न पहनना फ़ैशन समझा जाता था। कुछ हद तक गहनों को आपात्काल में सूरक्षा का साधन भी समझा जाता था। बड़े खर्चे का दूसरा साधन एक और प्रथा थी जिसके अनुसार वर्ष में दो बार अपनी-अपनी हैसियत के अनुसार उच्च वर्ग के लोगों को सम्राट को नजराना पेश करना पडता था। बदले में सम्राट भी अपने सरदारों को उपहार देता था।

कहा जाता है कि मुग़ल सरदारों को बचत में कोई दिलचस्पी इसलिए नहीं थौ क्योंकि मृत्यु के बाद उनकी सारी सम्पत्ति वापस सम्राट के अधिकार में चली जाती थी क्योंकि सिद्धांतः सारा कुछ उसी की देन माना जाता था। लेकिन यह सच नहीं है। इतना अवश्य था कि किसी भी सरदार की मृत्यु के बाद उसकी सारी जायदाद का सावधानी से सही अनुमान लगाया जाता था पर ऐसा इसलिए था क्योंकि आमतीर पर सरदारों के पास केंद्रीय कोष की काफ़ी रक़म बक़ाया रहती थी। मृत सरदार के उत्तराधिकारी के नाम जायदाद करने के पहले इस कर्ज की अदायगी आवश्यक थी। इसके अतिरिक्त सम्राट को यह अधिकार था कि वह अपनी इच्छानुसार मृत सरदार की सम्पत्ति का बंटवारा उसके बेटों के बीच कर सकता था। इस मामले में इस्लाम के क़ानुन को नहीं माना जाता था। और वातों के अलावा इसका अर्थ यह भी था कि लड़कियों को अपने मत पिता की जायदाद में कोई अधिकार नहीं था। इस सारी प्रक्रिया को पूरी करने में देर हो जाती थी भीर मृत सरदार के उत्तराधिकारियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ताथा। औरंगज़ेब ने एक नियम बनाया जिसके अनुसार ऐसे किसी मृत सरदार की सम्पत्ति राज्य द्वारा नहीं ली जाती थी जिस पर राज्य का कोई क़र्ज़ नहीं था और हर हालत में सरदार के मरते ही उसकी सम्पत्ति का एक हिस्सा उसके उत्तराधिकारियों को त्रंत दे दिया जाता था।

इन सब बातों के बावजूद उस समय का शासक वर्ग बचाता कम और खर्च अधिक करता था। यद्यपि हमें कुछ ऐसे सरदारों की भी चर्चा मिलती है जो अपने मरने पर नक़द और गहनों के रूप में बड़ी सम्पत्ति छोड़ गए थे, तथापि अधिकतर सरदार अपने शान-ओ-शौकत के जीवन और भव्य रहन-सहन के कारण भारी क़र्ज़ से दबे रहते थे। इसका एक कारण तो यह था कि लाभकारी पुँजी नित्रेश के उपयुक्त माध्यम नहीं थे । अपनी एक उल्लेखनीय उक्ति में अवुलफ़जल ने सरदारों को सट्टे में तथा लाभकारी उद्योगों में पूँजी लगाने की राय दी है। इसमें वस्तुओं का क्रय-विकथ भी शामिल है। श्रवुलफ़ज़ल ने सरदारों को ब्याज पर पैसे लगाने की भी सलाह दी। समसामयिक यूरोपीय यात्रियों के वृतांतों से ऐसा लगता है कि कई सरदार व्यापार तथा वाणिज्य में रुचि रखते थे। राज-घराने के सदस्य जिनमें रानियाँ और राजकुमार भी थे. विदेश व्यापार में एचि रखते थे। अकबर की विघवा तथा जहाँगीर की माता ऐसे जहाजों की मालकिन थी जो सूरत तथा लाल सागर के बंदरगाहों के बीच व्यापार करते थे। औरंगजेब के शासनकाल का एक प्रमुख सरदार, मीर जुमला कई जहाजों के बेड़े का मालिक था। ये जहाज ग्ररब, फ़ारस तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ व्यापार

के काम आते थे। यहाँ तक कि औरंगज़ेंग का प्रमुख काज़ी भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों का मालिक था। यह बात उसने सम्राट से छिपाने की चेष्टा की थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि उच्च वर्ग के कई सदस्य व्यापार तथा वाणिष्य में रुचि रखते थे और अपने खर्चों के लिए अधिक पैसा बनाने के लिए अपने पदों का दुरुपयोग भी करते थे। लेकिन इस बात का निश्चय करना कठिन होगा कि वाणिष्य के प्रसार और विकास में उच्चवर्ग की क्या भूमिका रही थी। आमतौर पर सरदार वाणिष्य की अपेक्षा जमीन से होने वाली आय में ही ब्रधिक रुचि रखते थे। अतः व्यापारी वर्ग को सरदारों से सहयोग की अपेक्षा भय ही अधिक बना रहता था।

सरदारों के रहन-सहन श्रीर शान-ओ-शीकत की नक्षल, जहाँ तक संभव थी, समाज के अन्य वर्ग भी करते थे। इससे विलासिता की विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की माँग बढ़ती गयी। यद्यपि सम्राट और सरदार विदेशों से आने वाली दुर्लभ वस्तुग्रों में, जिन्हें यूरोपीय व्यापारी 'खिलीना' कहते थे, रुचि रखते थे, उनके ज़रूरत की ग्रधिकतर चीजें देश में ही बनती थीं। इसलिए, जैसा कि बाबर ने कहा है, भारत में हर प्रकार के कारीगर तथा दस्तकार बड़ी संख्या में थे।

कुछ सरदारों ने जमीन खरीदकर बाग लगवाए तथा बाजार बनवाए। भारत में नई किस्मों के फलों को शुक्ष करने तथा उन्हें लोकप्रिय बनाने का बहुत अधिक श्रेय मुग़ल सम्राटों तथा उनके सरदारों को है। इन सरदारों ने विभिन्न कलाओं में दक्ष व्यक्तियों को प्रोत्साहन तथा संरक्षण भी प्रदान किया। इनमें से कइयों ने संगीतज्ञों को अपने घर पर रखा था। इन्होंने किययों, चित्रकारों तथा विद्वानों को भी आश्रय दिया। इस प्रकार एक सांस्कृतिक वातावरण सा बन गया था। जो कलाकार श्रेष्ठ वस्तुओं का निर्माण कर सकते थे उन्हें विशेष प्रोत्साहन दिया जाता था।

सलहवीं शताब्दी के दौरान सरदारों की बढ़ती संख्या, समाज के विभिन्न वर्गों में तनाव तथा जागीरदारी व्यव-स्था में गड़बड़ी से औरंगज़ेव तथा उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल के दौरान सरदारों के अनुशासन तथा उनकी व्यवस्था पर गम्भीर प्रभाव पड़े। इनमें से कुछ बातों की हम अगले अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे।

#### जमींदार

अबूलफ़जल तथा अन्य समसामयिक लेखकों की कृतियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में भूमि पर व्यक्ति-गत मिल्कियत की प्रथा बड़ी पुरानी थी। भूमि की मिल्कि-यत मुख्यतः उत्तराधिकार के नियमों पर निर्भर थी। लेकिन भिम की मिल्कियत के नये नियम भी बन गए थे। परम्परा के अनुसार किसी भी जुमीन का मालिक वह था जो पहली बार उस पर खेती करता था। मध्य यूग में काफ़ी बडी माता में बंजर भूमि उपलब्ध थी और उत्साही व्यक्तियों के लिए यह कठिन नहीं या कि वे एक नया गाँव बसा लें. आसपास की जमीन पर खेती आरम्भ करें और जमीन के मालिक बन जाएँ। स्वयं की खेती की मिल्क-यत के अलावा कई जमींदारों को गाँवों से लगान प्राप्त करने का वंशगत अधिकार भी था। इसे उसका 'ताल्लका' या उसकी 'जमींदारी' कहा जाता था। लगान इकट्रा करने के लिए जमींदारों को आमतौर पर कुललगान का 5 या 10 प्रतिशत हिस्सा मिलता था और कहीं-कहीं तो उनका हिस्सा लगान का 25 प्रतिशत तक था। पर जमींदार अपनी जमीं-दारी के अन्तर्गत आने वाली सारी जमीन का मालिक नहीं था। खेती करने वाले लोगों से जुमीन उस समय तक वापस महीं ली जा सकती थी जब तक वे उसका लगान देते रहें। इस प्रकार जमीन पर जमींदारों तथा किसानों का अपना-अपना वंशगत अधिकार हो जाता था।

जमीं वारों के ऊपर राजा लोग थे जिन्हें कहीं छोटे और कहीं बड़े इलाक़ों पर आधिपत्य था और जिन्हें कुछ हद तक आन्तरिक स्वतन्त्रता प्राप्त थी। फ़ारसी लेखकों ने इनके वर्ग को छोटा बताने के लिए इन्हें भी जमीं वार पुकारा है। लेकिन इनकी स्थित जमीं दारों से ऊँची थी जिनका काम लगान उगाहना था। इस प्रकार हम देखते हैं कि मध्य युगीन समाज, जिसमें ग्रामीण समाज भी शामिल था, ऊपर से नीचे तक विभिन्न वर्गों में बँटा हआ था।

जमींदारों के पास अपनी सणस्त्र सेना होती थी और ये आमतौर पर किलों तथा गढ़ियों में रहते थे जो शरण स्थल के साथ-साथ इनकी हैसियत का भी प्रतीक होते थे। जमींदारों की सेना कुल मिलाकर काफ़ी बड़ी हो जाती थी।

आईने-अकबरी के अनुसार अकबर के राज्य में इनके पास 384,558 सवार, 4,277,057 प्यादे, 1863 हाथी

तथा 4260 तोपें थीं। लेकिन क्योंकि जमींदार एक जगह नहीं रहते थे, इसलिए सारी सेना को एक समय एक स्थान पर इकट्ठा करना असम्भव था। इस संख्या में निम्न स्तर के राजाओं की शक्ति भी सम्मिलित है।

आमतौर पर जुमींदारों का उनकी जुमींदारी में बसे किसानों के साथ जाति अथवा क़वीलाई सम्बन्ध होता था। उनको भूमि की उपजाऊ शक्ति के बारे में काफ़ी स्थानीय सूचना भी रहती थी। इस प्रकार जुमींदार संख्या में तथा अन्य दृष्टि से एक शक्तिशाली वर्ग वन गया था जो विभिन्न नामों से, जैसे देशमुख, पाटिल, नायक आदि देश के हर हिस्से में पाए जाते थे। इसलिए किसी भी केन्द्रीय शासन के लिए उनकी उपेक्षा करना तथा उनकी दुश्मनी मोल लेना आसान नहीं था।

इन जमींदारों के जीवन स्तर के बारे में कुछ कहना कठिन है। सरदारों की तुलना में इनकी आय सीमित थी। इनमें से छोटे जमींदार कमोवेश किसानों की तरह ही रहते थे लेकिन बड़े जमींदारों का रहन-सहन छोटे राजाओं अथवा सरदारों की तरह होता होगा। अधिकतर जमींदार गाँवों में रहते थे और ये स्थानीय उच्च वर्ग के सदस्य माने जाते थे। ये गाँवों में रहते थे और इस प्रकार का स्थानीय अभिजात्य वर्ग थे।

जुमीदारों के अलावा धार्मिक नेताओं और विद्वानों का भी एक बडा वर्ग था जिनको उनकी सेवाओं के बदले में अपने भरण-पोषण के लिए दान में ज़मीन मिलती थी। ऐसे अनुदानों को मुगल की भाषा में 'मिल्क' या 'मदद-ए-मआश' तथा राजस्थान में 'शासन' कहा जाता था। यद्यपि इन अनुदानों की सैद्धान्तिक रूप से हर शासक द्वारा पूनरावृत्ति होनी होती थी परन्त व्यवहार में ये वंशगत ही हो जाते थे। ऐसे अनुदान प्राप्त कई लोग क़ाज़ी जैसे सरकारी पदों पर भी नियुक्त थे। इस प्रकार इनका ग्रामीण तथा शहरी दोनों प्रकार का आधार था। लेखक, इतिहासकार, हकीम वर्गैरा अधिकतर इसी वर्ग से बाते थे। इस वर्ग के रहन-सहन के बारे में भी हमें बहुत कुछ पता नहीं है। कालान्तर में इनमें से कुछ की गिनती ग्रामीण उच्च वर्ग में होने लगी थी। सम्भव है कि धनी किसानों के साथ ये स्थानीय अभिजात्य व्यक्ति शहरों की वस्तुओं तथा कुशल ग्रामीण दस्तकारों की हस्तकलाओं के खरीदार थे।

#### वाणिज्य तथा व्यापार

मध्य वर्ग — जीवन स्तर : मध्ययुगीन भारत में मध्यम वर्ग विशेषकर व्यापारियों तथा वैद्य, हकीमों जैसे व्याव-सायिक वर्गों तथा अधिकारियों का था। इनमें से कुछ व्यावसायिक वर्गों के रहन-सहन की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। मध्ययुगीन भारत में व्यावसायिक लोगों तथा अधिकारियों की संख्या काफी बड़ी थी।

इस यूग के भारतीय व्यापारी बहुत कुशल थे। इनमें से कुछ थोक तथा कुछ खुदरा व्यापार में विशेषता रखते थे। योक व्यापारियों को सेठ अथवा 'बोहरा' तथा खुदरा व्यापारियों को 'व्यापारी' अथवा 'वणिक' पूकारा जाता था। दक्षिण भारत में व्यापारी वर्ग के अधिकांश लोग 'चेट्टी' थे। इनके अलावा बँजारों का एक वर्गया जो वस्तूएँ लाया-ले जाया करता था। बँजारे एक जगह से द्सरी जगह फिरते रहते थे और कभी-कभी उनके साथ अनाज से लदे हजारों बैल चलते थे। सराफ़ पैसे जमा करते थे तथा उधार देते थे और हंडी के माध्यम से धन एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करते थे। हुंडियों का भग-तान कुछ गुल्क काटकर किया जाता था और कभी-कभी इसमें बीमा भी शामिल होता था जिससे कि आवागमन में खोई तथा नुक़सान हुई चीज़ों की भरपाई की जा सके। इन उपायों से भारतीय व्यापारी अपना माल जहाज़ों द्वारा पश्चिम एशिया के देशों तथा ऐसी जगहों पर जहाँ इस प्रकार के भारतीय बैंक थे, आसानी से भेज सकता था। समहवीं शताब्दी में गुजरात में आए अंग्रेज तथा डच व्यापारियों ने भारतीय अर्थ-व्यवस्था को अत्यन्त विकसित तथा भारतीय व्यापारियों को उत्साही तथा कुशल पाया। व्यापारी इस होड़ में लगे रहते थे कि विशेष सूचना उन्हें पहले प्राप्त हो ताकि देश के किसी भाग में यदि किसी वस्तु की कमी हो तो वे उस जगह अपना माल पहले भेज सकें। लेकिन यह उच्च क़िस्म की वस्तुओं तक ही सीमित था। अनाज तथा बड़ी वस्तुओं को सड़क मार्ग से ले जाना काफ़ी महँगा पड़ता था। नदी-परिवहन सड़क परिवहन की अपेक्षा सस्ता था, इसलिए अब की अपेक्षा मध्य यूग मे नदी मार्ग से कहीं अधिक व्यापार होता था। लेकिन कुल व्यापार सीमित था, क्योंकि गाँव हालाँकि पूर्णतः आत्मनिर्भर नहीं थे तब भी वे बाहर से नमक तथा लोहे जैसी बहत कम

आवश्यक चीर्जे ही खरीदते थे। विदेश व्यापार मुख्यत: शहरों में बसे धनी वर्गों के लाभ के लिए ही किया जाताथा।

भारत में व्यापारी वर्ग काफ़ी बड़ा था और इनमें से कुछ की गिनती विश्व के धनी व्यापारियों में होती थी। इनमें से कुछ मुख्य व्यापारी थे-विरजी वोहरा जो कई दशकों तक सूरत व्यापार पर छाया हुआ था और जिसके पास कई बड़े-बड़े जहाज थे, कोरोमण्डल तट का मलय चेट्टि, तथा अब्दुल ग़फ़ूर बोहरा जो 1718 में अपनी मृत्यू के समय 85 लाख रु० की जायदाद छोड़ गया। आगरा, दिल्ली, बालासोर (उड़ीसा) तथा बंगाल में भी कई धनी व्यापारी थे। गुजरात के बन्दरगाहों में बसे धनी व्यापारी बड़ी शान-ओ-शौकत से रहते थे तथा अपने रहन-सहन में सरदारों की नक़ल करते थे। ये रंगीन पत्थरों वाले बड़े बड़े महलों में रहते थे, क़ीमती वस्त्र पहनते थे तथा सजे-संवरे घोडों पर सवारी करते थे। जब ये बाजार में निकलते थे तो इनके आगे-पीछ इनके सेवक झंडे लेकर चलते थे। यूरोपीय यात्रियों ने आगरा तथा दिल्ली के भव्य और बड़े मकानों की चर्चा की है। लेकिन दूसरी ओर छोटे व्यापारी अपनी दुकानों के ऊपर बने घरों में रहते थे। फ्रांसीसी यासी बर्नियर के अनुसार व्यापारी चेष्टा करते थे कि वे ग़रीब दिखें, क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी सम्पत्ति को छीन लिया जाएगा। यह बात इसलिए ग़लत लगती है कि शेरशाह के बाद से सम्राटों ने व्यापारियों की सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए कई क़ानून बनाए। दोरगाह के क़ानून काफ़ी प्रसिद्ध हैं। जहाँगीर के बनाये क़ानूनों में एक प्राव-धान था कि यदि कोई भी, चाहे वह मुस्लिम हो या रीर-मुस्लिम, मरता है तो उसकी सारी जायदाद उसके उत्तरा-धिकारी को जानी चाहिए और उसमें किसी का भी कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। अगर उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं हो तो सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए विशेष अधिकारी को नियुक्त किया जाना चाहिए, ताकि उस सम्पत्ति को जनहितकारी कार्यों, जैसे मस्जिदों और सरायों का निर्माण, टुटे हए पुलों की मरम्मत तथा तालाब और कुँओं की खुदाई, में लगाया जा सके।

इस प्रकार अब व्यक्तिगत सम्पति की सुरक्षा जिसमें व्यापारियों की सम्पत्ति भी शामिल थी, की धारणा ठोस

हो गयी थी। इसके बावजूद शहरों की असुरक्षा और मानवीय प्रकृति के कारण चीरियाँ आम थीं और इससे डर कर काफ़ी व्यापारी साधारण आदमी की तरह या फिर दयनीय स्थिति में रहते थे।

## बाणिज्य ग्रौर व्यापार की व्यवस्था: यूरोपीय व्यापारी कम्पनियों की भूमिका

सत्नह्वीं शताब्दी के पूर्वार्क्ष में भारत में वाणिज्य और ज्यापार के प्रसार के कई कारण थे। इनमें से शायद सबसे महत्वपूर्ण कारण मुगल शासन के अंतर्गत देश की राजनीतिक एकता तथा बड़े क्षेत्र में शांति और व्यवस्था की स्थापना थी। मुगलों ने सड़क और सरायों के निर्माण की ओर भी ध्यान दिया जिससे यातायात में बहुत सुविधा हो गई। साम्राज्य में किसी भी वस्तु के आयात के लिए समान कर निर्धारित किए गए। सड़क टैक्स अथवा 'राहदारी' को गैरक़ानूनी घोषित कर दिया गया यद्यपि कुछ स्थानीय राजा इसे वसूल करते रहे। मुगलों ने शुद्ध चाँदी के रुपयों का प्रचलन आरंभ किया जिसकी सारे भारत में ही नहीं वरन् निदेशों में भी मान्यता थी और इससे भारत के ब्यापार को और भी बढ़ावा मिला।

म्तालों की कुछ नीतियों से भी वाणिज्य पर आधारित अर्थव्यवस्था तथा मुद्रा के प्रसार की प्रोत्साहन मिला। स्थायी सैनिक तथा प्रशासनिक अधिकारियों (सरदारों को छोडकर)को नकद वेतन मिलने लगा। 'जाब्ती' प्रथा के अंत-र्गत लगान निर्धारित कर दिया गया और इसकी अदायगी नक़द होने लगी। ऐसे मामलों में भी जब किसानों को लगान चुकाने के अन्य तरीक़े, जैसे लगान को अनाज के इत में चुकाना, की चुनने का अधिकार दिया जाता था, राज्य का हिस्सा अनाज व्यापारियों की मदद से गाँव में ही बेच दिया जाता था। अनुमान लगाया गया है कि गाँव की उपज का बीस प्रतिशत बिकने के लिए बाजार में आता था। यह माला इस प्रकार काफ़ी बड़ी थी। अनाज मंडियों के प्रसार से छोटे-छोटे नगर या कसबे बसते गए। उच्च वर्ग के लोगों द्वारा विलासिता की वस्तुओं की माँग से हस्तकला को बढ़ावा मिला और इनसे नगरों का भी विकास हुआ। राल्फ़ फ़िच, जो अकबर के शासनकाल में भारत आया था, के अनुसार आगरा तथा फतेहपूर

सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े थे। मीनसरेट के अनुसार लाहीर, यूरोप तथा एशिया के किसी भी शहर से कम नहीं था। बिनयर ने कहा है कि दिल्ली पेरिस से बहुत कम नहीं था और आगरा दिल्ली से बड़ा था। अहमदाबाद भी बड़ा शहर था तथा लंदन और उसके उपनगरों जितना बड़ा था। ढाका, राजमहल, मुल्तान, बुरहानपुर सभी बड़े शहर थे और बिहार में पटना की आबादी दो लाख की थी। भारत में नगरों तथा नागरिक जीवन का प्रसार सबहवीं शताब्दी की एक मुख्य विशेषता है। आगरा के एक अध्ययन से पता चलता है कि सबहवीं शताब्दी में इसका क्षेत्रफल दुगुना हो गया था।

एक और कारण जिससे भारत का व्यापार बढ़ा, वह था सतहवीं शताब्दी के आरंभ में अंग्रेज तथा डव व्यापारियों का भारत आना। भारत के व्यापारियों ने इनका स्वागत किया क्योंकि इनसे समुद्र व्यापार पर पूर्त-गालियों के एकाधिकार को समाप्त करने में सहायता मिली और भारत का यूरोपीय बाजारों के साथ सीधा संपर्क स्थापित हो गया। लेकिन पुर्तगालियों की तरह डच और अंग्रेज व्यापारी भी अपना-अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहते थे और उन्होंने अपने-अपने किले बनवाए जिससे वे स्थानीय शासकों को चुनौती दे सकें। मुगल इन सारी गतिविधियों को ध्यान से देख रहे थे।

जैसा कि 1588 में इंग्लैंड द्वारा स्पेन की पराजय से स्पष्ट था, सोलहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में पुर्तगाल कम- जोर पड़ने लगा था। पुर्तगाल के स्पेन के साथ एकीकरण के कारण पुर्तगाल भी स्पेन के यूरोपीय प्रतिद्वद्वियों के साथ उलझ गया और साथ ही पुर्तगाल की घटती हुई आबादी से उसका पतन और तेज़ी से होता गया। पुर्तगाल के कमज़ोर होने के अलावा डच और अंग्रेज़ व्यापारिक आधार पर संगठित थे और साथ ही इन व्यापारियों का इतना प्रभाव था कि वे आवश्यकता पड़ने पर अपनी-अपनी सरकारों से सैनिक सहायता प्राप्त कर सकते थे।

पुर्तगालियों के दृढ़ विरोध के बावजूद डच 1606 में गोलकुडा के शासक से फरमान प्राप्त कर स्वयं को मछली-पट्टम में स्थापित करने में सफल हो गए। धीरे-धीरे उन्होंने जावा तथा सुमावा तक अपना प्रभाव बढ़ा लिया जिससे 1610 तक मसालों के व्यापार में वे सबसे आगे बढ़ गए। डच व्यापारी यहाँ मुख्यतः मसालों के व्यापार के लिए आए थे पर उन्हें शीघ्र ही पता चला कि मसाले अधिकतर भारतीय वस्त्रों के बदले ही मिल सकते थे। कोरोमंडल तट पर तैयार कपड़ों की माँग सबसे अधिक थी और इसका परिवहन वड़ा सस्ता पड़ता था इसलिए उन्होंने मछलीपट्टम से दक्षिण की ओर कोरोमंडल तट पर अपनी गतिविधियाँ बढ़ा दीं और स्थानीय शासक की स्वीकृति लेकर यहाँ अपना मुख्यालय स्थापित किया।

डच व्यापारियों की तरह अंग्रेज भी इस तट पर मसालों के व्यापार के लिए आए थे लेकिन तब तक डच अधिक शक्तिशाली हो गए थे और जावा सुमाना में पूरी तरह जम गए थे। उनके विरोध से बाध्य होकर अंग्रेजों को अपना ध्यान भारत में केंद्रित करना पड़ा। सूरत के पास एक पुर्तगाली वेड़े को पराजित कर वे आखिरकार 1612 में वहाँ एक फैक्टरी स्थापित करने में सफल हो गए। इसकी पुष्टि 1618 में सर टामसरो की मदद से मिले जहाँगीर के एक फ़रमान से हो गई। शीघ्र ही डच व्या-पारियों ने भी अंग्रेजों की देखादेंखी सूरत में एक फ़ैक्टरी स्थापित कर ली।

अंग्रेज़ों ने शीघ्र ही भारत से कपड़े के निर्यात के केंद्र के रूप में गुजरात के महत्व को भाँप लिया था। वास्तव में भारत के विदेश व्यापार का आधार कपड़ा ही था। एक अंग्रेज लेखक के अनुसार "अदन से अचिन (मलाया) तक, सिर से पैर तक सभी लोग भारतीय कपड़े ही पहनते थे।" इस कथन में थोड़ी अतिशयोक्ति हो सकती है पर स्थिति वास्तव में यही थी। अंग्रेज़ों ने लाल सागर तथा फ़ारस की खाड़ी के बंदरगाहों के साथ होने वाले भारत के व्यापार को भंग करने की चेष्टा की। 1622 में ईरानी सैनिकों की मदद से उन्होंने फ़ारस की खाड़ी में पुर्तगाली अहु ओरमुज पर कब्ज़ा कर लिया।

इस प्रकार सलहवीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश तक भारतीय व्यापार पर पुर्तगालियों का एकाधिकार हमेशा के लिए समाप्त हो गया था और उसका स्थान डच और अंग्रेज़ों ने ले लिया था। पुर्तगाली अब गोआ तथा दमन और दीव तक ही सीमित रह गए थे और भारतीय व्यापार में उनका हिस्सा बराबर घटता गया और उस इाताब्दी के अंत तक विल्कुल महत्वहीन हो गया।

एणियाई व्यापार में हिस्सेदार होने के अलावा अंग्रेज बराबर ऐसी चीज़ों की खोज में रहते थे जो भारत से यरोप निर्यात की जा सके। सबसे पहले तो निर्यात की मुख्य वस्तु नील थी जो ऊनी कपड़ों को रंगने के काम आती थी। सबसे अच्छा नील उस समय गुजरात में सार-खेज तथा आगरा के निकट बयाना में पैदा होता था। शीघ्र ही अंग्रेजों ने भारत से कपड़े का निर्यात आरंभ कर दिया। पहले पहल तो गुजरात में तैयार कपड़ा ही निर्यात के लिए काफ़ी था पर जैसे-जैसे माँग बढ़ती गई. अंग्रेजों ने आगरा तथा उसके आस पास के क्षेत्रों में बने कपडे की ओर भी ध्यान दिया। लेकिन अब यह भी काफ़ी नहीं था इसलिए अब कोरोमंडल में तैयार कपड़े का निर्यात किया जाने लगा। 1640 तक कोरोमंडल से गुजरात जितना ही कपड़ा निर्यात होने लगा और 1660 तक गुजरात से तिगुना। मछलीपट्टम तथा फ़ोर्ट सेंट डेविड, जो बाद में मद्रास बना, इस व्यापार के मुख्य केंद्र थे।

इस नए निर्यात में अंग्रेजों के अलावा अब डच भी हिस्सा लेने लगे और कोरोमंडल से कपड़ा और नील निर्यात करने लगे।

अंग्रेजों ने सिंधु नदी के मुहाने पर बसे लेहरी बंदर का भी व्यापार के लिए विकास किया क्यों कि यहाँ नदी-मागं से लाहीर और मुल्तान की चीज़ें लाई जा सकती थीं-पर यहाँ का व्यापार गुजरात के व्यापार जितना महत्वपूर्ण नहीं था । इससे अधिक महत्वपूर्ण प्रयास बंगाल तथा उडीसा के व्यापार को बढाने के उनके प्रयास थे। लेकिन पूर्तगालियों और माघ समुद्री डाकूओं के कारण यहाँ का विकास धीमा ही रहा। लेकिन 1650 तक अंग्रेज स्वयं को हगली और उड़ीसा में बालासोर में स्थापित करने में सफल हो गए और वहाँ से कपड़े के अलावा रेशम तथा चीनी का नियति करने लगे। एक अन्य वस्त जिसका निर्यात बढ़ता गया वह शोरा था जो युरोप में बारूद बनाने वाले माल की कमी को पूरा करने के अलावा युरोप जाने वाले जहाजों को सीधा और संत्रुलित रखने के लिए उनकी पेंदी को भारी करने के काम में आता था। सबसे अच्छी किस्म का शोरा बिहार में मिलता था। पूर्वी क्षेत्रों से निर्यात बढ़ता गया और शताब्दी के अंत तक यहाँ से होने वाले निर्पात का मूल्य कोरोमंडल के बराबर का हो गया ।

इस प्रकार अंग्रेज और डच कंपिनयों ने भारत की वस्तुओं के लिए नए वाजारों की खोज की। सवहवीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश तक इंग्लैंड में भारतीय कपड़ें की माँग इतनी वढ़ गई कि एक अंग्रेज ने लिखा कि हमारी मिंहलाओं के लिए कपड़ों तथा घर के माल असवाब के लिए जो भी ऊन या रेशम इस्तेमाल होता था, वह करीब-करीब सब भारतीय व्यापार से उपलब्ध होता था। 1701 में विरोध के परिणामस्वरूप ईरान, चीन और भारत से आने वाले सभी रंगीन अथवा छपे कपड़ें पर प्रतिबंध लगा दिया गया लेकिन ऐसे कानू नों का भीजिसमें कड़ें दंड की व्यवस्था थी, कोई विशेष असर नहीं पड़ा। 1701 में छपे कपड़ें के स्थान पर भारत से सादे कपड़ें के थानों की संख्या ढाई लाख से बढ़कर साढ़ें नौ लाख और 1719 में बीस लाख तक पहुँच गई।

यूरोपीय कंपनियों द्वारा जो कुल व्यापार बढ़ाया गया उसका सही अनुमान लगाना कठिन है। मोरलैंड ने इसका गहन अध्ययन किया था और उसके अनुसार नए निर्यात से भारत को होने वाला लाभ कम क्षेत्रों तक ही सीमित था पर इन क्षेत्रों में लाभ बहुत था।

नक़दी फ़सल के उत्पादन और कपड़े तथा अन्य वस्तुओं के उत्पादन से इस काल में मुद्रा का बहुत प्रसार हुआ और मुद्रा पर आधारित अर्थ व्यवस्था अधिक प्रच-लित हुई। भारत का विश्व बाजारों, विशेषतः यूरोप के बाजारों के साथ-जहाँ एक व्यापारिक क्रांति हो रही थी-निकट का संपर्क हुआ। लेकिन इसके कुप्रभाव भी थे। यूरोप भारत से आने वाली वस्तुओं के बदले कोई विशेष सामग्री नहीं भेज सकता था इसलिए उसे मजबूर हो कर भारत से निर्यात की हुई वस्तुओं का मूल्य सोने-चाँदी में चुकाना पड़ता था। यद्यपि सोने-चाँदी की बढ़ती माला से व्यापार का प्रसार हुआ पर दूसरी ओर इसके कारण क़ीमतें शीघाता से बढ़ती गईं और सबहुवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक क़रीब दुगुनी हो गई। जैसा कि हमेशा होता है, मुद्रा स्फीति का सबसे बुरा प्रभाव गरीबों पर ही पड़ा। इसके अलावा यूरोपीय लोगों ने भारत को निर्यात करने के लिए सोने-चाँदी के अलावा अन्य चीज़ों की खोज आरंभ की। उन्होंने कई उपायों को सोचा लेकिन उन्हें सबसे अच्छा उपाय लगा भारत में ही कुछ

क्षेत्रों को अपने अधिकार में करना और यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित करना जिससे यहीं पर उगाहे गए कर से वे अपने आयात की कीमत चुका सकें। पर वे भारत में उस समय तक सफल नहीं हो सकते थे जब तक यहाँ मुग़ल साम्राज्य शक्तिशाली था। लेकिन मुग़ल साम्राज्य की कमज़ोरी शीव्र ही उभर कर सामने आने लगी।

### सांस्कृतिक विकास

मुग़ल काल में भारत में बहुमुखी सांस्कृतिक विकास हुआ । वास्तुकला, चित्रकला, साहित्य तथा संगीत में ऐसे मानदंड स्थापित किए गए जिनसे बाद की पीढ़ियाँ अत्यन्त प्रभावित हुईं। इस दृष्टि से उत्तर भारत में गुप्तकाल के वाद मुगल काल को द्वितीय क्लासिकी युग माना जा सकता है। इस काल में भारतीय तथा मुग़लों द्वारा लाई गई तुर्की और ईरानी संस्कृतियों का समन्वय हुआ। समरकंद में तुर्की राजदरवार का पश्चिम तथा मध्य एशिया के सांस्क्र-तिक केंद्र के रूप में विकास हुआ था। वावर इस सांस्कृ-तिक विरासत के प्रति जागरूक था। वह भारत की संस्कृति के कई पहलुओं का आलोचक था और इनके लिए उचित मानदंड स्थापित करने के लिए दृढ़ था। चौदहवीं तथा पंद्रहवीं शताब्दी में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कला और संस्कृति का जो वहुमुखी विकास हुआ था उसके बिना मुग़ल काल की सांस्कृति उपलब्धियाँ असंभव सी होतीं। मुग़ल काल के सांस्कृतिक विकास में भारत के विभिन्न हिस्सों, मतों तथा जातियों ने विभिन्न प्रकार से योगदान दिया था। इस अर्थ में इस काल का सांस्कृतिक विकास सही अर्थी में राष्ट्रीय संस्कृति के विकास के रूप में था।

#### वास्तुकला

मुगलों ने भन्य महलों, किलों, द्वारों, मस्जिदों, बाव-लियों आदि का निर्माण किया। उन्होंने बहते पानी तथा फ़न्वारों से सुसज्जित कई बाग़ लगवाए। वास्तव में महलों तथा अन्य विलास-भवनों में बहते पानी का उपयोग मुगल काल की विशेषता थी। बाबर स्वयं बागों का बहुत भौकीन था और उसने आगरा तथा लाहौर के नजदिक कई बाग़ भी लगवाए। मुगलों के लगवाए कई बाग, जैसे कथमीर का निशात बाग, लाहौर का शालीमार बाग़ तथा पंजाब तराई में पिजोर बाग, आज भी देखे जा सकते हैं। शेरशाह ने वास्तुकला को नयी दिशा दी। सासराम (बिहार) में उसका प्रसिद्ध मकबरा तथा दिल्ली के पुराने किले में उसकी मस्जिद वास्तुकला के आश्चर्यजनक नमूने हैं। ये मुगल-पूर्वकाल के वास्तुकला के चर्मोत्कर्ष तथा मई शैली के प्रारंभिक नमूने हैं।

अकवर पहला मुराल सम्राट्था जिसके पास बड़े पमाने पर निर्माण करवाने के लिए समय और साधन थे। उसने कई क़िलों का निर्माण किया जिनमें सबसे प्रसिद्ध आगरे का किला है। लाल पत्थर से बन इस विशाल किले में कई भव्य द्वार हैं। किला निर्माण का चर्मोत्कर्प शाहजहाँ द्वारा निर्मित दिल्ली का लाल क़िला है।

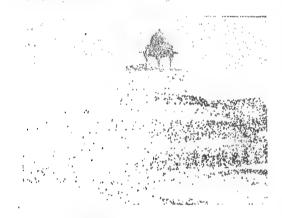

फ़तेहपुर सीकरी का ुेंपंच महल

1572 में अकवर ने आगरा से 36 किलोमीटर दूर फ़तेहपुर सीकरी में किलेनुमा महल का निर्माण आरंभ किया। यह आठ वर्षों में पूरा हुआ। पहाड़ी पर बसे इस महल में एक बड़ी कृतिम झील भी थी। इसके अलावा इसमें गुजरात तथा बंगाल गैली में बने कई भवन थे। इनमें गहरी गुफाएँ, झरोखे तथा छत्तरियाँ थीं। हवाखोरी के लिए बनाए गए पंचमहल की सपाट छत को सहारा देने के लिए विभिन्न स्तम्भों, जो विभिन्न प्रकार के मिल्दिरों के निर्माण में प्रयोग किए जाते थे, का इस्तेमाल किया गया था। राजपूती पत्नी या पित्नयों के लिए बने महल सबसे अधिक गुजरात गैली में हैं। इस तरह के भवनों का निर्माण आगरा के किले में भी हुआ था यद्यपि इनमें से कुछ ही बचे हैं। अकवर आगरा और फतेहपूर

सीकरी दोनों जगहों के काम में व्यक्तिगत रुचि लेता था। दीवारों तथा छतों की शोभा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल

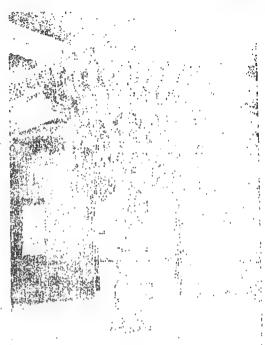

फ़तेहपुर सीकरी के दीवान-ए-लास का स्तम्भ किए गए चमकीले नीले पत्थरों में ईरानी या मध्य एशिया का प्रभाव देखा जा सकता है। फ़तेहपुर सीकरी का सबसे



आगरे के क़िले में मुसम्मन बुर्ज

प्रभावशाली वहाँ की मस्जिद तथा बुलंद दरवाजा है जो अकबर ने अपनी गुजरात विजय के स्मारक के रूप में बनवाया था। दरवाजा आधे-गुम्बद की ग्रैली में बना हआ



आगरे के किले में बना जहाँगीरी महल

है। गुंबद का आधा हिस्सा दरवाओं के वाहर वाले हिस्से के ऊपर है तथा उसके पीछे छोटे-छोटे दरवाओं हैं। यह गैली ईरान से ली गई थी और बाद के मुग़ल भवनों में आम रूप से प्रयोग की जाने लगी।



दिल्ली के लाल क़िले का दीवान-ए-खास

मुग़ल साम्राज्य के विस्तार के साथ मुग़ल वास्तुकला भी अपने शिखर पर पहुंच गई। जहाँगीर के शासनकाल के अंत तक ऐसे भवनों का निर्माण आरंभ हो गया था जो पूरी तरह संगममें र के वने थे और जिनकी दीवारों पर कीमती पत्थरों की नवकाशी की गई थी। यह गैली शाह-जहाँ के समय और भी लोकप्रिय हो गयी। गाहजहाँ ने इसे ताजमहल, जो निर्माण कला का रत्न माना जाता है, में वड़े पैमाने पर प्रयोग किया। ताजमहल में मुगलों ढारा विकसित वास्तुकला की सभी गैलियों का सुन्दर समन्वय है। अकवर के शासनकाल के प्रारंभ में दिल्ली में निर्मित हुमायूँ का मक्कवरा, जिसमें संगममें र का विशास गुम्बद है, ताज का पूर्वगाभी माना जा सकता है। इस भवन की एक दूसरी विशेषता दो गुम्बदों का प्रयोग है। इसमें एक वड़ गुम्बद के अंदर एक छोटा गुम्बद भी बना हुआ है। ताज की प्रमुख विशेषता उसका विशास गुम्बद तथा मुख्य भवन के चयूतरे के किनारों पर खड़ी चार मीनारे हैं। इसमें सजावट का काम बहुत कम है लेकिन संगममें र के सुन्दर झरोखों, जड़े हुए कीमती पत्थरों तथा



आगरे में एतमादउद्दौला का मक्तबरा

छतिरयों से इसकी सुन्दरता बहुत बढ़ गथी है। इसके अलावा इसके चारों तरफ़ लगाए गए सुसज्जित बाग से यह और प्रभावशाली दिखता है।

शाहजहाँ के शासनकाल में मस्जिद निर्माण कला भी अपने शिखर पर थी। दो सबसे सुन्दर मस्जिदें हैं आगरा के किले की मोती मस्जिद जो ताज की तरह पूरी संगममंर की बनी है तथा दिल्ली की जामा मस्जिद जो लाल पत्थर की है। जामा मस्जिद की विशेषताएँ उसका विशाल द्वार, ऊँची मीनारें तथा गुम्बदें हैं। यद्यपि मितव्ययी औरंगज्ञेव ने बहुत भवनों का निर्माण नहीं किया तथापि हिन्दू, तुर्क तथा ईरानी शैंलियों के



फ़तेहपुर सीकरी में तुर्की सुलतान का महल समन्वय पर आधारित मुग़ल वास्तुकला की परम्परा अठा-रहवीं तथा उन्नीसवीं शताब्दी के आरंभ तक बिना रोक

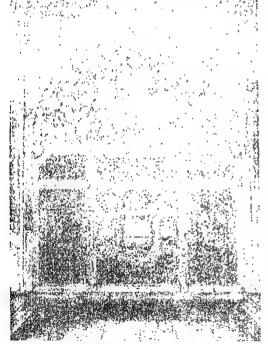

लाल किले में न्याय की तुला

जारी रही । मुज़ल परम्परा ने कई प्रांतीय तथा स्थानीय राजाओं के किलों तथा महलों की वास्तुकला को प्रभावित किया। अमृतसर में सिखों का स्वर्णमंदिर जो इस काल में कई बार बना वह भी गुम्बद तथा मेहराब के सिद्धांत पर निर्मित हुआ था और इसमें मुग़ल वास्तुकला की परम्परा की कई विशेषताएँ प्रयोग में लाई गईं।

#### चित्रकला

चिवकला के क्षेत्र में मुग़लों का विशिष्ट योगदान था। उन्होंने राजदरबार, शिकार तथा युद्ध के दृश्यों से संबंधित नए विषयों को आरंभ किया तथा नए रंगों और आकारों की शुरूआत की। उन्होंने चित्रकला की ऐसी जीवंत परंपरा की नींव डाली जो मुग़ल साम्राज्य के पतन के बाद भी देश के विभिन्न भागों में जीवित रही। इस शैली की समृद्धि का एक मुख्य कारण यह भी था कि भारत में चित्रकला की बहुत पुरानी परंपरा थी। यद्यपि बारहवीं शताब्दी के पहले के ताड़पत उपलब्ध नहीं हैं, जिनसे चित्रकला की शैली का पता चल सके, अजंता के चित्र इस समृद्ध परंपरा के सार्थक प्रमाण हैं। लगता है कि आठवीं शताब्दी के वाद चित्रकला की परंपरा का हास हुआ, पर तेरहवीं शताब्दी के बाद की ताड़पत्र की पांडुलिपियों तथा चित्रत जैन पांडुलिपियों से सिद्ध हो जाता है कि यह परंपरा मरी नहीं थी।

पन्द्रहवीं शताब्दी में जैनियों के अलावा मालवा तथा गुजरात जैसे क्षेत्रीय राज्यों में भी चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया जाता था। लेकिन सही अथीं में इस परंपरा का पुनरुत्थान अकबर के काल में ही हुआ। जब हमायूँ ईरान के शाह के दरबार में था, उसने दो कुशल चिन्नकारों को संरक्षण दिया और बाद में ये दोनों उसके साथ भारत आए। इन्हीं के नेतृत्व में अकबर के काल में चित्रकला को एक राजसी 'कारखाने' के रूप में संगठित किया गया। देश के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में चित्रकारों को आमंत्रित किया गया । इनमें से कई निम्न जातियों के थे। आरम्भ से ही हिंदू तथा मुसलमान साथ-साथ कार्य करते थे। (इसी प्रकार अकबर के राजदरबार के दो प्रसिद्ध चित्रकार जसवंत तथा दसावन थे)। चित्रकला के इस केंद्र का विकास बड़ी शीघ्रता से हुआ और इसने बड़ी प्रसिद्धि हासिल कर ली। फ़ारसी कहानियों को चित्रित करने के बाद इन्हें महाभारत, अकबर नामा तथ: अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों की चित्रकारी का काम सौंपा गया। इस प्रकार भारतीय विषयों तथा भारतीय दृश्यों पर चित्रकारी करने का रिवाज लोकप्रिय होने लगा और इससे चित्रकला पर ईरानी प्रभाव को कम करने में सहायता मिली। भारत के रंगों जैसे फ़ीरोज़ी रंग तथा भारतीय लाल रंग का इस्तेमाल होने लगा। सबसे मुख्य बात यह हुई कि ईरानी शैली के सपाट प्रभाव का स्थान भारतीय शैली के वृत्ताकार प्रभाव ने लिया और इससे चित्रों में तिविनितीय प्रभाव आ गया।

मुगल चित्रकला जहाँगीर के काल में अपने शिखर पर पहुँच गई। जहाँगीर इस कला का बड़ा कुशल पारखी था। मुगल शैली में मनुष्यों का चित्र बनाते समय एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों द्वारा मुख, शरीर तथा पैरों को चित्रित करने का रिवाज था। जहाँगीर का दावा था कि वह किसी चित्र में विभिन्न चित्रकारों के अलग-अलग योगदान को पहचान सकता था।



शाहजहां का दरबार

शिकार, युद्ध और राजदरबार के दृश्यों को चिल्लित करने के अलावा जहाँगीर के काल में मनुष्यों तथा जान-वरों के चिन्न बनाने की कला में विशेष प्रगति हुई। इस क्षेत्र में मसूर का बहुत नाम था। मनुष्यों के चिन्न बनाने का भी काफ़ी प्रचलन था।

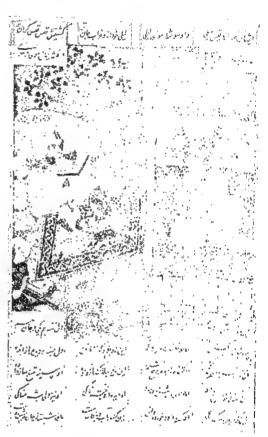

मुगलकालीन चित्र : भ्रष्ययन करते हुए छात्र

अकबर के काल में पुर्तगाली पादरियों द्वारा राज-दरबार में यूरोपीय चिन्नकला भी आरम्भ हुई। उससे प्रभावित होकर वह विशेष शैली अपनाई गई जिससे चित्रों में करीब तथा दूरी का स्पष्ट बोघ होता था।

यह परंपरा शाहजहाँ के काल में तो जारी रही पर औरंगज़ेब की इस कला में दिलचस्पी न होने के कारण कलाकार देश में दूर-दूर तक बिखर गए। इस प्रक्रिया से राजस्थान तथा पंजाब की पहाड़ियों में इस कला के विकास में सहायता मिली।

राजस्थान शैली में जैन अथवा पिष्चम भारत की शैली के प्रमुख विषयों, और मुगल शैली के आकार का समन्वय था। इस प्रकार इस शैली में शिकार तथा राजदरबार के दृश्यों के ग्रलावा राधा और कृष्ण की लीला जैसे धार्मिक विषयों को भी लेकर चित्र बनाए गए। इनके अलावा बारहमासा अर्थात् वर्ष के विभिन्न मौसम तथा विभिन्न रागों पर आधारित चित्र भी बनाए गए। पहाड़ी शैली ने इस परम्परा को जारी रखा।

#### भाषा, साहित्य श्रीर संगीत

अखिल भारतीय स्तर पर सरकारी काम-काज तथा अन्य बातों के लिए फ़ारसी तथा संस्कृत भाषाओं की महत्वपूर्ण भूमिका, तथा भिक्त आंदोलन के प्रभाव से प्रान्तीय भाषाओं के विकास की चर्च हम पहले ही कर चुके हैं। प्रान्तीय भाषाओं के विकास का एक और कारण स्थानीय तथा प्रान्तीय राजाओं द्वारा दिया गया संरक्षण तथा प्रोत्साहन था।

सोलहवीं तथा सबहवीं शताब्दी में ये धाराएँ जारी रहीं। अकबर के काल तक उत्तरी भारत में फ़ारसी भाषा का इतना प्रचलन हो गया था कि फ़ारसी के अलावा स्थानीय भाषा (हिंदबी) में काग़जात को रखना बंद ही कर दिया गया। इसके बावजूद सबहवीं शताब्दी में दक्कन के राज्यों के पतन तक उनमें स्थानीय भाषाओं में दस्ता-वैजों को रखने की परम्परा जारी रही।

फ़ारसी गद्य तथा पद्य अक़बर के शासनकाल में अपने शिखर पर थे। उस काल के महान् लेखक और विद्वान तथा प्रमुख इतिहासकार अबुलफ़ज़ल ने गद्य की ऐसी शैली प्रचलित की जिसका कई पीढ़ियों ने अनुसरण किया। उस काल का प्रमुख किव फ़ैजी, अबुलफ़ज़ल का भाई था और उसने अक़बर के अनुवाद विभाग में बड़ी सहायता की। उसके निरीक्षण में महाभारत का अनुवाद भी किया गया। उस काल के फ़ारसी के दो अन्य प्रमुख किव उत्थी तथा नज़ीरी थे। इनका जन्म ईरान में हुआ था पर ये उन विद्वानों और किवयों में थे जो बड़ी संख्या में उस काल में ईरान से भारत आए थे और जिन्होंने मुग़ल दरवार को इस्लामी जगत का एक प्रमुख सांस्कृतिक केन्द्र

बना दिया था। फ़ारसी साहित्य के विकास में हिंदुओं ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस काल में साहित्यिक तथा ऐतिहासिक कृतियों के अलावा फ़ारसी भाषा के कई प्रसिद्ध विश्वकोष भी तैयार किए गए।

इस काल में यद्यपि संस्कृत की कोई मूल अथवा महत्वपूर्ण कृति की रचना नहीं की गई, इस भाषा में रचित कृतियों की संख्या काफ़ी बड़ी थी। पहले की तरह, दक्षिण तथा पूर्वी भारत में अधिकतर कृतियाँ स्थानीय राजाओं के संरक्षण में रची गई पर कुछ कृतियाँ उन ब्राह्मणों की थीं जो सम्राटों के अनुवाद विभाग में नियुक्त थे।

ं इस काल में क्षेत्रीय भाषाओं में परिपक्वता आई तथा उत्कृष्ट संगीतमय काव्य की रचना हुई। बंगाली, उड़िया, हिन्दी, राजस्थानी तथा गुजराती भाषाओं के काव्य में इस काल में राधा-कृष्ण तथा कृष्ण ग्रीर गोपियों की लीला तथा भागवत् की कहानियों का काफ़ी प्रयोग किया गया। राम पर आधारित कई भक्ति गीतों की रचना की गई तथा रामायण और महाभारत का क्षेत्रीय भाषाओं, विशेषकर उनमें जिनमें इनका अनुवाद पहले नहीं हुआ था, में अनुवाद किया गया । कुछ फ़ारसी क्वतियों का भी अनुवाद किया गया। इस कार्य में हिन्दू तथा मुसलमान, दोनों ने योगदान दिया । अलाओल ने बंगला में अपनी रचनाएँ भी कीं और साथ में मूसलमान सुफ़ी संत द्वारा रचित हिंदी काव्य 'पद्मावत' का अनुवाद भी किया। इस काव्य में मलिक मूहम्मद जायसी ने अलाउद्दीन खलजी के चित्तौड़ अभियान को आधार बना कर आत्मा तथा परमात्मा के सम्बन्ध में सुफ़ी विचारों, और माया के बारे में हिन्दू शास्त्रों के सिद्धान्तों का प्रति-पादन किया है।

मध्य गुग में मुगल सम्राटों तथा हिन्दू राजाओं ने आगरा तथा उसके आस पास के क्षेत्रों में बोले जाने वाली भाषा बज को भी प्रोत्साहन प्रदान किया। अकबर के काल से मुगल राजदरबार में हिन्दू किन भी रहने लगे। एक प्रमुख मुगल सरदार अब्दुल रहीम खान-ए-खाना ने अपने भक्तिकाब्य में मानवीय सम्बन्धों के बारे में फ़ारसी विचारों का भी समन्वय किया। इस प्रकार फ़ारसी तथा हिन्दी की साहित्यिक परंपराएँ एक दूसरे से प्रभावित

हुईं। इस काल के सबस प्रमुख हिन्दी किव तुलसीदास थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में बोले जाने वाली अवधी भाषा में एक महाकाव्य की रचना की जिसके नायक राम थे। उन्होंने एक ऐसी जाति व्यवस्था का अनुमोदन किया जिसमें जाति, जन्म के आधार पर नहीं, वरन् मानव के व्यक्तिगत गुणों पर आधारित थी। तुलसीदास वास्तव में मानवतावादी किव थे जिन्होंने पारिवारिक मूल्यों को महत्व दिया और यह बताया कि मुक्ति का मार्ग हर व्यक्ति के लिए संभव है और यह मार्ग राम के प्रति पूर्ण भितत है।

दक्षिण भारत में मलयालम में भी साहित्यिक परंपरा आरम्भ हुई। एकताथ और तुकाराम ने मराठी भाषा को शिखर पर पहुँचा दिया। मराठी भाषा की महत्ता बताते हुए एकनाथ कहते हैं:

"यित संस्कृत ईश्वर की देन है तो क्या प्राकृत चोर तथा उच्चकों ने दी है ? यह वातें मान घमंड और भ्रम पर आधारित हैं। ईश्वर किसी भी भाषा का पक्षपाती नहीं। इसके लिए संस्कृत तथा प्राकृत एक समान हैं। मेरी भाषा मराठी के माध्यम से उच्च से उच्च विचार व्यक्त किए जा सकते हैं और यह आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण है।"

इस उक्ति में क्षेत्रीय भाषाओं के रचनाकारों का गर्व स्पन्ट है तथा इसमें इन भाषाओं में लिखने वालों का आत्मविश्वास तथा उनका गर्वे भी परिलक्षित होता है। सिक्ख गुरुओं की रचनाओं ने पंजाबी भाषा में नये प्राण फूँक दिए।

#### संगीत

एक अन्य सांस्कृतिक क्षेत्र जिसमें हिन्दू तथा मुसल-मानों ने मिलकर काम किया वह संगीत का था। अकवर ने खालियर के तानसेन को संरक्षण दिया जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कई रागों की रचना की। जहाँगीर तथा शाहजहाँ और उनके कई मुगल सरदारों ने इस परम्परा को जारी रखा। कट्टर औरंगज़ेब ने संगीत को गाड़ने के लिए जो कुछ कहा था उसके बारे में कई कहानियाँ हैं। आधुनिक अनुसंधान से पता चलता है कि औरंगज़ेब ने गायकों को अपने राजदरबार से बहिष्कृत कर दिया था लेकिन वाद्य संगीत पर कोई रोक नहीं लगाई थी। यहाँ तक कि आँरंगज़ेव स्वयं एक कुणल वीणावादक था। औरंगज़ेव के हरम की रानियों तथा उसके कई सरदारों ने भी सभी प्रकार के संगीत को बढ़ावा दिया। इसीलिए औरंगज़ेव के शासनकाल में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर वड़ी संख्या में पुस्तकों की रचना हुई। संगीत के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण विकास अठारहवीं शताब्दी में मोहम्मद शाह (1720-48) के शासनकाल में हुआ।

## धार्मिक विचार तथा विश्वास और एकता की समस्याएँ

सोलहवीं तथा सलहवीं णताव्दी में भक्ति आंदोलन का जोर रहा। इसके अलावा पंजाब में सिक्ख तथा महाराष्ट्र में महाराष्ट्र धर्म आंदोलन भी आरंभ हुए। सिक्ख धर्म की नींव नानक की वाणी से पड़ी। लेकिन इसके विकास में गुरुओं का बहुत महत्व रहा। प्रथम चार गुरुओं ने ध्यान तथा विद्वत्ता की परम्परा जारी रखी। पाँचवें गुरु, गुरु अर्जु नदेव ने गुरुओं के धर्मग्रन्थ आदि ग्रंथ अथवा ग्रन्थ साहिब का संकलन किया। इस बात पर जोर देने के लिए कि गुरु आध्यातिमक तथा सांसारिक दोनों क्षेत्रों में प्रमुख है, उन्होंने शान-ओ-णौकत से रहना गुरू किया। उन्होंने अमृतसर में बड़े-बड़े भवनों का निर्माण किया, कीमती वस्त्त पहनने शुरू किए तथा मध्य एशिया से अपने लिए घोड़े मंगवाए। उनके साथ-साथ घुड़सवार चलते थे। उन्होंने सिक्खों से उनकी आय का दस प्रतिशत भी दान के रूप में लेने की प्रथा आरंभ की।

अकवर सिक्ख पुरुओं से बहुत प्रभावित था और कहा जाता है कि वह अमृतसर भी गया था। लेकिन जहाँगीर द्वारा गुरु अर्जुन को बंदी बनाये जाने और उनकी मृत्यु के बाद सिक्ख और मुगलों में संघर्ष आरम्भ हो गया। जहाँगीर ने गुरु अर्जुन पर विद्रोही राजकुमार खुसरो को पैसों तथा प्रार्थनाओं से सहायता करने का आरोप लगाया। उसने गुरु अर्जुन के उत्तराधिकारी गुरु हरगोविद को भी थोड़े समय तक बंदी बनाकर रखा लेकिन उन्हें जल्दी ही मुक्त कर दिय और बाद में जहाँगीर के साथ उनके संस्थ सुधर गये। वे जहाँगीर के साथ उसकी मृत्यु के नुरुत पहले कश्मीर भी गये। लेकिन शिकार के एक मामले को लेकर शाहजहाँ के साथ उनका मतभेद हो गया। इस समय तक गुरु के अनुयायियों की संख्या काफ़ी बढ़ गई थी और पाइंदा खाँ के नेतृत्व में कुछ पठान भी इसमें शामिल हो गये थे। गुरु की मुगलों के साथ कई मुठभेड़ें हुई और अन्त में गुरु पंजाब की तराई में जाकर बस गये जहाँ वे शांति से रहे।

इस प्रकार हम देखते हैं कि इस काल में मुगल शासकों तथा सिक्खों के बीच संघर्ष का वातावरण नहीं थान ही हिंदुओं को उनके धर्म के लिए पीड़ित किया जा रहाथा। अत: ऐसा कोई कारण नहीं था कि जिससे सिक्ख या अन्य कोई दल हिन्दुओं का नेता बनकर मुसल-मान अत्याचार के विरोध में झंडा उठाता। सिक्ख गुरु और मुग़ल शासकों के बीच की झड़पें धार्मिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत तथा राजनीतिक कारणों से हुईं। शाहजहाँ ने यद्यपि अपने शासनकाल के आरंभ में कट्टरता का रुख अपनाया तथा नये मन्दिरों को तुड्वाया पर इसके बाव-जूद वह अपने दृष्टिकोण में संकीणं नहीं था। बाद में उस पर उसके पुत्र दारा का भी उस पर प्रभाव पड़ा। दारा शाहजहाँ का सबसे बड़ा पुत्र था और वह स्वभाव से ही विद्वान तथा सुफ़ी था जिसकी धार्मिक नेताओं से शास्त्रार्थ करने में बड़ी दिलचस्पी थी। काशी के ब्राह्मणों की सहा-यता से उसने गीता का फ़ारसी में अनुवाद किया लेकिन उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य वेदों का संकलन था जिसकी भूमिका में उसने वेदों को काल की दृष्टि से ईश्वरीय क्विति माना और उसे क़्रान के समान वताया। इस प्रकार उसने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस्लाम तथा हिन्दू धर्म में मूलभूत अंतर नहीं हैं।

गुजरात के एक अन्य किव दादू ने जातीय भेदभाव से मुक्त निपख नामक एक धार्मिक आंदोलन को आरम्भ किया। उन्होंने अपने को हिन्दू या मुसलमान बताने से इन्कार किया और लोगों को दोनों के धार्मिक ग्रन्थों से ऊपर उठने के लिए कहा। उन्होंने इस बात की घोषणा की कि ब्रह्म अथवा सर्वोच्च सत्य को विभाजित नहीं किया जा सकता।

इसी तरह की सहिष्णुता से पूर्ण धार्मिक धारा महा-राष्ट्र में पंढरपुर के अनन्य भक्त तुकाराम की कृतियों में देखी जा सकती है। पंढरपुर महाराष्ट्र धर्म का केन्द्र बन गया था और वहाँ विष्णु के प्रतिरूप विठोबा की पूजा अत्यन्त लोकप्रिय हो गई थी। तुकाराम जो स्वयं को एक शूद्र बताते थे भगवान की प्रतिमा की पूजा अपने हाथों से किया करते थे।

यह आशा नहीं की जा सकती थी कि इस तरह के विश्वास तथा कार्यों को हिन्दू और मुसलमानों के कट्टर तत्व आसानी से स्वीकार कर लेंगे और अपनी शक्ति और प्रभाव का त्याग कर देंगे जिसका वे इतने दिनों से लाभ उठाते चले आ रहे थे। कट्टर हिन्दुओं की भावनाओं को बंगाल के नबद्वीप (निदया) के रघुनन्दन ने वाणी दी । रघुनन्दन मध्य युगं के धर्मशास्त्रों के सबसे प्रभावशाली लेखक माने जाते हैं। उन्होंने ब्राह्मणों के विशेषाधिकार पर जोर दिया और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि धर्मशास्त्रों को पढना अथवा उनका प्रसार करना केवल ब्राह्मणों का अधिकार है। उनके अनुसार कलियुग में कैवल दो वर्ण ब्राह्मण और शुद्र रह गये थे क्यों कि सच्चे क्षत्रियों का बहुत पहले लोप हो गया था और वैश्य और अन्यों ने अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह न कर अपनी जाति खो दी थी! महाराष्ट्र के रामानन्द ने भी ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों का समर्थन किया।

मुसलमानों में यद्यपि तौहीद की धारा जारी रही तथा कई प्रमुख सुफ़ी सन्तों ने इसका समर्थन किया तथापि कट्टर उलमाओं के एक छोटे दल ने अकबर की सहिष्णता की नीति की कड़ी आलोचना की । उस समय के सबसे प्रसिद्ध कट्टर मुसलमान शेख अहमद सरहिंदी माने जाते हैं। ये सुफ़ियों के कट्टर नक्शबंदी दल, जो अकबर के शासन-काल में भारत में आरम्भ हुआ था, उसके समर्थंक थे। शेख अहमद सरहिन्दी ने तौहीद तथा ईश्वर के एकात्म को ग़ैर-इस्लामी बताते हुए इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने ऐसे रीति रिवाजों और विश्वासों का भी विरोध किया जो हिन्दुत्व से प्रभावित थे। इनमें ध्यान लगाना, सन्तों के मजारों की पूजा करना तथा धार्मिक सभा में संगीत शामिल था। राज्य के इस्लामी स्वरूप पर जोर देते हुए इन्होंने जिज्ञया को फिर से लगाने पर जोर दिया और इस बात की सिफ़ारिश की कि हिन्दुओं के प्रति कड़ा रुख अपनाया जाये और उन्हें मुसलमानों के साथ कम से कम मिलने दिया जाये। अपनी योजना के कार्यान्वयन के लिए इन्होंने कई केन्द्रों को शुरू किया तथा अपने पक्ष में

लाने के लिए सम्राट तथा कई सरदारों को चिट्ठियाँ लिखीं।

इन सब के बावजूद शेख अहमद का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। जहाँगीर ने इन्हें अपने को मुहम्मद साहब से भी बड़ा बताने के लिए बंदी बना लिया और अपनी वात वापस लेने पर ही रिहा किया। औरंगजेब ने भी इनके पुत्र तथा उत्तराधिकारी की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया।

इसके साथ हम देखते हैं कि कट्टर विचारकों तथा प्रचारकों का प्रभाव बड़ा सीमित था और इनसे बहुत कम लोग प्रभावित थे। ऐसे लोगों की आशा यही रहती थी कि उन्हें घनी एवं समाज और राज्य में प्रतिष्ठित लोगों का समर्थन प्राप्त हो। दूसरी ओर सहिष्णुता के समर्थक विचारकों से आम जनता प्रभावित थी।

भारतीय इतिहास में कट्टरता तथा सहिष्णुता के प्रभाव को भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। यह एक ओर विशेषाधिकार प्राप्त शक्तिशाली लोगों तथा दूसरी ओर मानवताबादी विचारों से प्रभावित आम जनता के बीच के संघर्ष का एक रूप था।

कट्टर तथा संकीर्ण तत्वों के प्रभाव तथा उनके द्वारा प्रति-पादित संकीर्ण विचारों से दो प्रमुख धर्मों हिन्दू तथा इस्लाम के बीच समन्वय और देश की सांस्कृतिक एकता में बाधा पहुँची। औरंगज़ेब के शासनकाल में इन दोनों तत्वों के बीच का संघर्ष उभरकर सामने आया।

#### प्रदन-अभ्यास

- 1. मुज़ल उच्च अधिकारी वर्ग के मुख्य अंग क्या थे ? उनकी जीवन पद्धति का वर्णन कीजिए।
- 2. मुगल साम्राज्य में जन साधारण की जीवन स्थिति का वर्णन कीजिए।
- 3. भारत में मुग़ल काल में ज़मींदारों का क्या स्थान था ?
- 4. सत्नहवीं सदी में भारत में वाणिज्य और व्यापार की स्थिति का वर्णन कीजिए। इस काल में व्यापारियों का क्या स्थान था?
- 5. सलहवीं सदी में भारत में यूरोपीय व्यापारिक कम्पनियों की गतिविधियों का वर्णन कीजिए।
- 6. मुग़ल काल को भारतीय इतिहास का दूसरा कालजीवी (क्लासिकी) काल कैसे कहा जा सकता है ? विवेचन कीजिए।
- 7. मुग़लों के काल में वास्तुकला के विकास का वर्णन की जिए।
- 8. चित्रकला में मुग़लों के योगदान का वर्णन कीजिए। मुग़ल चित्रकला की मुख्य विशेषताएँ क्या थीं?
- 9. मुगुल काल में साहित्य के विकास का वर्णन कीजिए।
- 10. मुग़ल काल में धार्मिक विचारों की मुख्य प्रवृत्तियाँ क्या थीं ? एकीकरण की प्रक्रिया गर उनका क्या प्रभाव पड़ा ?

# मुगल साम्प्राज्य का चर्मोत्कर्ष और विघटन---]

### उत्तराधिकार की समस्या

कि वीच उत्तराधिकार के संवर्ष के वादलों से अच्छित्तन रहे। तैमूरियों में उत्तराधिकार की कोई निश्चित परम्परा नहीं थी। कुछ मुसलमान राजनीतिक विचारकों ने सम्राट के अपने उत्तराधिकारी की नियुचित के अधिकार की मान्यता दी थी लेकिन सस्तनत काल में भारत में इसे बहुत बार लागू नहीं किया जा सका। साम्राज्य को अपने उत्तराधिकारियों के बीच बाँट देने की तैमूरियों की प्रथा भी बहुत सफल नहीं रही और भारतवर्ष में भी इसे कभी लाग नहीं किया गया।

उत्तराधिकार के मामले में हिन्दू परम्परा भी बहुत स्पष्ट नहीं थी। अकबर के समसामयिक किव तुलसीदास के अनुसार किसी भी शासक को अपने किसी भी पुत्र को टीका लगाने का अधिकार था लेकिन राजपूतों में ही कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनमें राजा के चुनाव को अन्य भाइयों ने मंजूर नहीं किया। इसी प्रकार साँगा को गदी पर आने से पहले अपने भाइयों के साथ घमासान लड़ाई करनी पड़ी।

शाहजहाँ अपने शासन के अन्तिम दिनों में गद्दी के लिए अपने वेटों के बीच संघर्ष की स्थिति से चिन्तित था। उसने अपने चारों वेटों, दारा, शुजा, औरंगजेब और मुराद को प्रशासन तथा युद्ध कला के लिए प्रशिक्षित किया था। मुग्नल प्रथा के अनुसार कई अभियानों का नेतृत्व उनके

हाथों में दिया गया था और साम्राज्य के विभिन्न प्रान्तों की प्रशासनिक जिम्मेदारी भी उन पर सौंपी गई थी। इनमें से हर एक योग्य और निपूज था। शुजा और मुराद अपनी बहाद्री के लिए प्रसिद्ध थे लेकिन वे आलसी और आरामतलब भी थे। दारा घर्म के मामले में अपनी उदार नीति और विद्वानों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध था। वह वहत भद्र और अपने पिता का विश्वासपात था। शाहजहाँ प्रधासन के मामले में उसकी राय पर काफ़ी निर्भर करता आ रहा था। लेकिन दारा घमण्डी भी था और वास्तविक युद्ध में उसका अनुभव बहुत कम था। जैसा कि बाद की घटनाओं से सिद्ध होता है वह आदिमियों के चरित्र का अन्याज लगाने में भी कमज़ीर था। दूसरी ओर औरंगज़ेब न केवल एक अच्छा संगठनकर्ता बल्कि एक कुशल सेनाध्यक्ष और चालाक था। आपसी बातचीत कर वह हिन्दू और मूसलमान दोनों जातियों के कई सरदारों को अपने पक्ष में करने में सफल हो गया था। इस प्रकार आरम्भ से ही वास्तिक संघर्ष शाहजहाँ के ज्येष्ठ पुत्र दारा तथा उसके तीसरे लड़के औरंगज़ेंब के बीच था।

1657 ई० के अन्त में शाहजहाँ दिल्ली में गम्भीर रूप से वीमार पड़ गया तथा कुछ समय तक लोगों ने उसके जीवन की आशा भी त्याग दी थी। लेकिन घीरे- घीरे दारा की देख-रेख में उसने अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर ली। इस बीच कई तरह की अफ़वाहें चल निकली।

यहाँ तक कहा गया कि शाहजहाँ वास्तव में मर गया है लेकिन दारा ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए इस तथ्य पर परदा डाल रखा है। कुछ समय वाद शाहजहाँ आगरा आ गया। इस बीच बंगाल में शुजा, गुजरात में मुराद तथा दक्कन में औरंगज़ेब पर या तो इन अफ़वाहों पर विश्वास करने के लिए दबाव डाला गया या फिर उन्होंने अपने हक़ में इन पर विश्वास करने का बहाना बनाया और अब अवश्यम्भावी उत्तराधिकारी-संघर्ष के लिए तैया-रियाँ शुरू कर दीं।

अपने काल को नज़दीक देख तथा इस भय से कि
अपने लड़कों के बीच का संघर्ष साम्राज्य के लिए घातक
होगा, शाहजहाँ ने दारा को अपना उत्तराधिकारी (वलीअहद) नियुक्त करने का निश्चय किया। उसने दारा के
मनसब को चालीस हज़ार जात से बढ़ा कर साठ हज़ार
तक कर दिया तथा उसके वैठने की जगह अपने सिहासन
के बगल में नियुक्त की। इसके अलावा उसने सभी सरदारों
से दारा को अगले सम्राट के रूप में स्वीकार करने के
आदेश दिए। लेकिन उत्तराधिकारी की समस्या को शालित
से सुलझाने की शाहजहाँ की आशाएँ पूरी नहीं हुई।
उसके इन कार्यों से उसके बाक़ी तीन वेटों को विश्वास
हो गया कि वह दारा के साथ पक्षपात कर रहा है। इस
तरह सिहासन के लिए अपना दावा करने का उनका
निश्चय और पश्का हो गया।

हमें उत्तराधिकारी के संघर्ष और औरंगज्ञेव की जीत में विस्तार से जाने की आवश्यकता नहीं है। ओरंगज्ञेव की सफलता के कई कारण थे। पारस्परिक विरोधी परामणं तथा अपने शतु की शक्ति का अन्दाज नहीं लगा पाना— दारा की पराजय के ये दो प्रमुख कारण थे। अपने लड़कों की युद्ध की तैयारियों और राजधानी पर उनके हमले के निश्चय की बात सुनकर शाहजहाँ ने शुजा को दबाने के लिए पूर्व में दारा के लड़के सुलेमान शिकोह के नेतृत्व में एक सेना भेजी। सुलेमान शिकोह की सहायता करने के लिए उसने मिर्जा राजा जयसिंह को भी साथ भेजा। एक और सेना जोधपुर के शासक राजा जसवन्तसिंह के नेतृत्व में मालवा की ओर वढ़ी। मालवा पहुँचने पर जसवन्त ने देखा कि वहाँ औरंगज्ञेव और मुराद दोनों की मिली हुई सेनाएँ उसका सामना करने को तैयार थीं। दोनों राज-

कुमार युद्ध के लिए तैयार थे और उन्होंने जसवन्त से अनुरोध किया कि वह इस संघर्ष में भाग न ले। शाहजहाँ ने जसवन्त को कोई निश्चित आदेश नहीं दिए थे यद्यपि उसे कहा गया था कि वह इन राजकुमारों द्वारा राजधानी पर होने वाले हमले को रोके और उन्हें वापस जाने पर मजबूर करे। उससे कहा गया था कि वह यह प्रयत्न करे कि उनसे युद्ध न हो। जसवन्त वापस लीट सकता था लेकिन इसे अपने सम्मान के खिलाफ़ समझ उसने युद्ध का निश्चय किया यद्यपि परिस्थितियाँ उसके पक्ष में नहीं थीं। युद्ध छेड़ कर जसवन्त ने सलती की। घरमट में (15 अप्रैल 1658) औरंगजेव की विजय से उसका सम्मान वढ़ गया तथा दारा और उसके समर्थकों में निराशा फैल गई।

इस बीच दारा ने एक और वड़ी रालती कर डाली। उसे अपनी शक्ति पर अधिक विष्यास था और उसने पूर्वी अभियान के लिए अपने चुने हुए सैनिकों को भेज दिया था। इससे उसकी राजधानी आगरा करीव-करीव खाली हो गई। सुलेमान शिकोह के नेतृत्व में भेजी गई सेना ने अच्छा परिणाम दिखाया। उसने बनारस के निकट (फर-वरी 1658) गुजा को हतप्रभ कर उसे पराजित कर दिया। इसके बाद सेना बंट गई और उसकी एक टुकड़ी ने गुजा का पीछा विहार तक किया जैसे आगरा की समस्या विल्कुल ही मुलझ गई हो। धरमट की पराजय के बाद सेना की इस टुकड़ी को आगरा बुलाने के लिए शी घ्रता से आवश्यक सन्देश भेजे गए। 7 मई 1658 को जल्दी में किए गए एक समझौते के बाद सुलेमान पूर्वी बिहार में मुंगर से वापस आगरा के लिए चल पड़ा लेकिन औरंगज़ेब से युद्ध के लिए आगरा ठीक समय तक नहीं पहुँच सका।

धरमट के बाद दारा ने सहयोगियों को इकट्टा करने के लिए कड़े प्रयास किए। उसने जसवन्तसिंह को बार-बार चिट्ठियाँ भेजीं लेकिन जसवन्तसिंह अब जोधपुर चला गया था। उदयपुर के राणा से भी सहायता का अनुरोध किया गया। इस बीच जसवन्तसिंह अजमेर में पुष्कर के निकट आ गया था। वहाँ उसने दारा दारा दिए गए पैसों से एक सेना खड़ी की और उदयपुर के राणा की प्रतीक्षा करने लगा। लेकिन तब तक औरगज़ेब ने राणा को 1654 में शाहजहाँ और दारा दारा चितीड़ की दुवारा किलेवन्दी के सवाल पर हुए झगड़े के बाद छीने गए परगनों को वापस लौटाने का वादा कर, अपने पक्ष में मिला लिया था। औरंगज़ेव ने राणा को धार्मिक स्वतंत्रता का आश्वा-सन दिया और यह भी कहा कि उसे राणा सांगा वाली हैसियत मिल जाएगी। इस प्रकार दारा महत्वपूर्ण राजपूत राजाओं को भी अपनी ओर शामिल करने में असफल रहा।

सामूगढ़ की लड़ाई (29 मई 1658) वास्तव में सेनाध्यक्षों के कीशल की लड़ाई थी क्योंकि दोनों तरफ की सेनाएँ संख्या की दृष्टि से बराबर सी थीं। (दोनों ओर पचास से साठ हज़ार सैनिक थे।) इस मैदान में दारा औरंगज़ेब की जरा भी बराबरी नहीं कर सकता था। यद्यपि उसकी तरफ बाढ़ा के सैयद और हाड़ राजपूत थे लेकिन फिर भी जल्दी में इकट्ठी की गई सेना की कमजोरी छुपी नहीं रह सकती थी। दूसरी ओर औरंगज़ेब के सैनिक अनुभवी थे और उनका नेतृत्व भी योग्य हाथों में था।

औरंगज़िब ने हमेशा ऐसा विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि वह आगरा केवल अपने बीमार पिता को देखने और उन्हें धर्म-विरोधी दारा के चुंगल से छुड़ाने के लिए आना चाहता है। लेकिन औरंगज़ेब और दारा के बीच की लड़ाई धार्मिक कट्टरता और धार्मिक सहिष्णुता के बीच नहीं थी। दोनों विरोधियों के पक्ष में मुसलमान और हिन्दू सरदार क़रीब-क़रीब बराबर संख्या में थे। प्रमुख राजपूत राजाओं के दृष्टिकोण को हम पहले ही देख चुके हैं। इस युद्ध में भी, जैसा कि पहले के हर युद्ध में हुआ था, सरदारों ने अपने स्वार्थों के अनुसार एक या दूसरे भाई का समर्थन किया।

सामूगढ़ की लड़ाई के पहले शाहजहाँ को यह भी सुझाव दिया गया कि वह या तो औरंगज़ेब को वापस जाने पर मजबूर करें या फिर उसके विरुद्ध स्वयं मैंदान संभाले। पिता और पुन के कटु संबंधों को देखते हुए इस बात में सन्देह हैं कि शाहजहाँ औरंगज़ेब को समझाने के अपने प्रयासों में सफल हो पाता। लेकिन साथ ही सेना का नेतृत्व स्वयं करने से इन्कार कर शाहजहाँ ने ऐसी स्थिति को पक्का कर दिया कि चाहे जो भी जीते, सत्ता की बागडोर कम से कम शाहजहाँ के हाथों में नहीं रहेगी। औरंगज़ेब ने किले तक जाने वाले जल मार्ग पर कुब्जा कर शाहजहाँ को समर्पण करने पर मजबूर कर दिया। शाहजहाँ को अब कड़े पहरे में, किले के अन्तःपुर में नजरबन्द कर दिया गया यद्यपि उसके साथ बर्ताव बुरा नहीं हुआ। यहाँ शाहजहाँ 8 साल की लम्बी अवधि तक रहा और उसकी देखरेख के लिए उसकी प्रिय बेटी जहाँआरा थी जिसने अपनी इच्छा से किले के अन्दर रहना स्वीकार किया। शाहजहाँ की मृत्यु के बाद वह फिर जनजीवन में आई और औरंगज़ेब ने बड़े सम्मान के साथ उसे साम्राज्य की प्रथम महिला के रूप में उसका पद वापस लौटा दिया। औरंगज़ेब ने जहाँआरा की वार्षिक राशि भी 12 लाख रुपयों से बढ़ाकर 17 लाख रुपये कर दी।

मुराद और औरंगज़ेब के बीच समझौते की शतों के अनुसार राज्य को इन दोनों के बीच बाँटा जाना था लेकिन औरंगज़ेब की नीयत साम्राज्य के बंटवारे की नहीं थी। उसने धोखा देकर मुराद को बन्दी बना लिया और ग्वालियर जेल में भेज दिया। दो साल बाद उसकी हत्या कर दी गई।

सामुगढ़ की लड़ाई में पराजित होने के बाद दारा भाग कर लाहौर चला गया और उसने आसपास के क्षेत्रों में शासन स्थापित करने की योजना बनाई लेकिन इसी समय औरंगज़ेब एक शक्तिशाली सेना के साथ पड़ोस में आ पहुँचा और दारा की हिम्मत जवाब देगई। वह बिना लड़ाई किए लाहौर से भाग कर सिन्ध पहुँच गया और इस प्रकार उसने स्वयं ही अपनी तक़दीर का फ़ैसला कर लिया। यद्यपि यह गृहयुद्ध दो वर्षों तक और चलता रहा, इसके परिणाम के बारे में कोई सन्देह नहीं रह गया। मार-वाड़ के शासक जसवन्तसिंह के निमंत्रण पर दारा का सिंध से गुजरात और उसके बाद अजमेर आना तथा जस-वन्त के विश्वासघात की घटनाएँ काफ़ी परिचित है। अजमेर के निकट देवराई की लड़ाई (मार्च 1659) औरंगज़ेब के विरुद्ध दारा की आखिरी बड़ी लड़ाई थी। दारा भाग कर ईरान जा सकता था लेकिन उसने अफ़ग़ा-निस्तान में एक बार फिर अपने भाग्य की आजमाने का निश्चय किया। लेकिन रास्ते में ही बोलन दरें में एक विश्वासघाती अफ़ग़ान सरदार ने उसे बन्दी बना कर उसके शतुओं के हाथों में सौंप दिया। न्यायाधीशों के एक दल ने फ़ैसला दिया कि दारा को धार्मिक कानन और धार्मिक विश्वास के हित में तथा सार्वजनिक शान्ति को भंग करने के अपराध में जीवित नहीं रखा जा सकता। औरंगज़ेब ने जिस प्रकार से अपनी राजनीतिक इच्छाओं के लिए धर्म का इस्तेमाल किया, इसका यह विशेष उदाहरण है। दारा की हत्या के दो साल बाद गढ़वाल के शासक ने जिसके पास दारा के लड़के सुलेमान शिकोह ने शरण ली थी, हमले के भय से उसे औरंगज़ेब को सौंप दिया। सुलेमान की भी बही गित हुई जो उसके पिता की हुई थी।

इसके पहले औरंगज़ेंग ने इलाहाबाद के निकट (दिसम्बर 1658) में शुजात ख्वाजा को पराजित किया था। इसके बाद उसके विरुद्ध चलाए गए अभियान का नेतृ व मीर जुमला के हाथों में सौंप दिया गया जिसने शुजा का पीछा तब तक किया जब तक वह भारत से अराकान नहीं भाग गया (अप्रैल 1660)। इसके शीघ्र बाद विद्रोह भड़काने के अपराध में वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ अराकानियों के हाथों मौत के घाट उतारा गया।

साम्राज्य के लिए दो साल से चल रहे गृह युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया कि सिहासन के लिए संघर्षरत दल न तो शासक के चनाव और न ही साम्राज्य के बंटवारे को स्वीकार करेंगे। सत्ता हथियाने का एकमात उपाय अब सैनिक शक्ति ही हो गया था और गृह युद्ध और अधिक भयंकर होते चले गए थे। सिहासन पर जमने के बाद औरंगज़ेब ने कुछ हद तक भाइयों के बीच अन्त तक लड़ने के परिणामों को नरम करने की चेष्टा की। जहाँ-आरा बेगम के कहने पर दारा के लड़के सिकिहर शिकोह को 1673 में जेल से रिहा कर दिया गया, उसे एक मनसब प्रदान किया गया और उसे औरंगज़ेब की एक लड़की विवाह में दी गई। इसके पहले 1669 में दारा की लड़की जानी बेगम जिसे जहाँ आरा ने अपनी बेटी की तरह पाला था, का विवाह औरंगज़ेब के तीसरे लडके मुहम्मद आज़म के साथ कर दिया गया। इसके अलावा भी औरंगज़ुब के परिवार तथा उसके द्वारा पराजित उसके भाइयों के लडकों और पोते-पोतियों के बीच भी कई वैवाहिक संबंध हए। इस प्रकार तीसरी पुश्त में औरंगज़ेब तथा उसके द्वारा पराजित भाइयों के परिवार एक हो गए।

#### औरंगज़ेब का शासन-उसकी धार्मिक नीति

औरंगजेब ने करीब पचास वर्षों तक राज किया। उसके शासनकाल में मुग़ल साम्राज्य के विस्तार का चर्मीत्कर्ष हुआ । जब यह साम्राज्य अपने शिखर पर था, इसका विस्तार उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में जिजी. तथा पश्चिम में हिन्दुकुश से लेकर पूर्व में चटगाँव तक था। औरंगजेब वडा परिश्रमी शासक था और प्रशासन के कार्य में वह न स्वयं को और न ही अपने अधीनस्थ अधि-कारियों को बस्णता था। उसके पत्नों से पता चलता है कि वह प्रशासन के सभी पहलुओं पर बारीकी से ध्यान देता था। वह अनुशासन प्रिय था और इस मामले में अपने लड़कों को भी नहीं छोड़ता था। 1686 में उसने अपने लड़के मुअज्ज्ञम को गोलकुण्डा के शासक के साथ मिलकर षड्यंत रचने के अपराध में 12 वर्षों तक बन्दी बना कर रखा। उसके अन्य लडकों को भी कई अवसरों पर उसके कोध का शिकार होना पडा। औरंगजेब का इतना सशक्त नियंत्रण था कि उसके जीवन के अन्तिम दिनों में भी जब मुअज्जम काबुल का प्रशासक था, अपने पिता से जब भी पत्र पाता, काँप उठता था। अपने पूर्वजों की तरह औरंगज़ेव को दिखावे का कोई शीक नहीं था। अपने व्यक्तिगत जीवन में भी वह अत्यन्त साधारण था। वह अपनी कट्टरता तथा ईश्वर से डरने वाले सच्चे मुसलमान के रूप में जाना जाता है। कालान्तर में उसे जिन्दा पीर या सन्त के रूप में भी जाना जाने लगा।

शासक के रूप में औरंगज़ेब की उपलब्धियों के बारे में इतिहासकारों के बीच बड़ा मतभेद है। कुछ के अनुसार औरंगज़ेब ने अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति को बिल्कुल परिवर्तित कर दिया था जिससे साम्राज्य के प्रति हिन्दुओं की निष्ठा कम हो गई थी। उनके अनुसार इसके परिणामस्वरूप कई विद्रोह हुए जिनसे साम्राज्य की शक्ति क्षीण हो गई। औरंगज़ेब बहुत शंकालु प्रकृति का था और इससे भी उसकी कठिनाईयाँ बढ़ती गईं। खाफ़ीखाँ के अनुसार उसकी योजनाएँ बड़ी लम्बी होती थीं और अन्त में अधिकतर असफल ही रहती थीं। कुछ अन्य इतिहासकारों का मत है कि औरंगज़ेब की निन्दा उचित नहीं है। उनके अनुसार औरंगज़ेब से पहले के शासकों की कमज़ोर नीतियों के परिणामस्वरूप हिन्दू साम्राज्य के प्रति निष्ठा

खो बैठे थे और औरंगजेब के पास इन्हें नियंत्रण में लाने के लिए कठोर उपायों तथा गुसलमानों के समर्थन को प्राप्त करने के अलावा और कोई चारा नहीं था क्योंकि अन्त में साम्राज्य का अस्तित्व मुसलमानों के ही समर्थन पर टिका था। लेकिन औरंगजेब के बारे में लेखन और आलोचना की हाल में एक नई धारा आरम्भ हो गई है। औरंगजेब की राजनीतिक और धार्मिक नीतियों के तत्कालीत सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति के सन्दर्भ में पुनर्मत्यांकन के प्रयास किए गए हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि प्रकृति से औरंगज़ेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था। वह दार्शनिक तर्क-वितर्क अथवा आध्यात्म में जरा भी रुचि नहीं रखता था यद्यपि उसने अपने लड़कों को सुफ़ी मत अपनाने से नहीं रोका। इस्लामी कानून की हनफी विचारधारा, जो भारत में बहुत दिनों से चली आ रही थी, के प्रति दढ रहने पर भी औरंगज़ेब धर्म-निरपेक्ष काननों, जावाबित, को जारी करने में नहीं हिचकिचाया। उसके आदेशों को जवाबित-ए-आलमगीरी में संगृहीत किया गया है। सिद्धान्ततः जुवावित शरिया के पूरक थे लेकिन वास्तविकता यह थी कि भारत की विशेष परि स्थितियों को देखकर जवाबित शरिया के परिवर्तित रूप थे क्योंकि शरिया में भारत की परिस्थितियों के अनुरूप क़ानुन नहीं बनाए गए थे।

हमें यह याद रखना चाहिए कि औरंगज़ेब कट्टर मुसलमान होने के अलावा एक शासक भी था। वह इस वास्तविकता को भूल नहीं सकता था कि उसके साम्राज्य की अधिकांश आवादी हिन्दुओं की है और ये अपने धर्म और विश्वास के प्रति पक्के हैं। ऐसी कोई भी नीति जिसके परिणामस्वरूप हिन्दू तथा शक्तिशाली हिन्दू राजा और ज़मींदार विरोध में हो जाएँ, उसका असफल होना अवश्यंभावी था।

औरंगज़ेव की धार्मिक नीति का विश्लेषण करते समय हमें पहले नैतिक और सामाजिक नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। अपने शासन के आरम्भ में औरंगज़ेव ने अपने सिक्कों पर कलमा खुदवाना वन्द कर दिया ताकि ये सिक्के हाथ से हाथ जाकर गन्दे न हो जाएँ या फिर पैरों तले नहीं रोंदे जाएँ। उसने नौरोज़ के त्थौहार पर पावन्दी लगा दी क्योंकि इसे ज्ञारथुष्ट्र सम्प्रदाय का त्योहार माना जाता था जिसे ईरान के सफावी शासकों ने समर्थंन दिया था। सभी प्रान्तों में मुहतसिबों की नियुक्ति की गई जिनका काम था कि वे इस बात की देखभाल करें कि लोग शिरया के नियमों के अनुरूप रहते हैं या नहीं। इस प्रकार इन अधिकारियों का कार्य यह देखना था कि सार्वजित स्थानों पर शराव तथा भांग जैसी नशीली पदार्थों का सेवन न हो। उन पर वेश्यालयों तथा जुए के अड्डों तथा नाप तौल पर नियंत्रण रखने का भी भार था। दूसरे शब्दों में उनकी जिम्मेदारी यह थी कि वे इस बात को देखें कि जहाँ तक संभव हो लोग शरिया तथा जवाबित के नियमों का खुले रूप से उल्लंघन न करें। मुहतसिबों की नियुक्ति के समय औरंगज़ेव ने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों का नैतिक कल्याण राज्य की जिम्मेदारी है। लेकिन इन अधिकारियों से कहा गया कि वे नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप न करें।

बाद में अपने शासन के [विवर्ष में (1669) औरंग-जेब ने कई एक ऐसे क़दम उठाए जिन्हें कट्टर माना जाता है लेकिन जो वास्तव में आधिक और सामाजिक थे और जिनका उद्देश्य अन्धविश्वासों को समाप्त करना था। औरंगज़ेब ने दरबार में संगीत पर पावन्दी लगा दी तथा सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया गया। इसके बाव-जुद बजाने वाले यंत्रों का वादन तथा नौबत जारी रहा। हरम तथा सरदारों की स्त्रियों के बीच भी गाना बजाना जारी रहा। यह एक महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फ़ारसी में सबसे अधिक पुस्तकों औरंग-ज़ेब के ही शासनकाल में लिखी गईं और औरंगज़ेब स्वयं वीणा बजाने में दक्ष था। इस प्रकार औरगज़ेब का कुछ संगीतज्ञों को यह कहना कि उन्हें संगीत के जनाज़े को जमीन के अन्दर इतना गहरा दफ़न करना चाहिए ताकि उसकी प्रतिध्वनि भी नहीं उठ सके, केवल गुस्से में कही बात मानी जा सकती है।

औरंगज़ेब ने फरोखा दर्शन की प्रथा को भी बन्द कर दिया क्योंकि उसके अनुसार यह मात्र अन्धिविश्वास तथा इस्लाम के विरुद्ध था। इसी प्रकार उसने सम्राट को उसके जन्म दिन पर सोने, चाँदी तथा अन्य वस्तुओं से तौलने की प्रथा भी बन्द कर दी। यह प्रथा अकवर के जमाने में आरम्भ हुई थी और इसका बहुत प्रसार हो गया था पर इससे छोटे सरवारों पर बड़ा बोझ पड़ता था। इसके बाबजूद सामाजिक विचारधारा का भी महत्व कम नहीं था। औरंगज़ेब को हार मान कर अपने लड़कों के लिए, जब वे बीमारी से ठीक हुए, इस प्रथा को स्वीकार करना ही पड़ा। उसने ज्योतिषियों और पंचांग बनाने पर भी पाबन्दी लगा दी लेकिन स्वयं राजघराने के सदस्य तथा भ्रन्य लोग व्यापक तौर पर इस आदेश का उल्लंघन करते रहे।

इस प्रकार के कई और आदेश, जिनमें कुछ नैतिक थे, आडम्बरों को समाप्त करने के लिए जारी किए गए। राजदरबार को सस्ते तथा साधारण ढंग से सजाया गया तथा किरानियों को चाँदी के स्थान पर मिट्टी के दवात दिए गए। रेशम के कपड़ों को पहनने वालों पर लोग भीं तानते थे तथा दीवान-ए-आम में सोने की रेलिंग के स्थान पर लाजवर्द (लापिस लजूली) की रेलिंग लगाई गई जिन पर सोने का काम किया हुआ था। आर्थिक पहलू को ध्यान में रख कर इतिहास लिखने वाले सरकारी विभाग को भी बन्द कर दिया गया।

उन दिनों व्यापार अधिकतर सरकार के समर्थंन से होता था। मुसलमानों के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए औरंगज़ेब ने पहले मुसलमान व्यापारियों को कर मुक्त कर दिया लेकिन शीझ ही उसे ऐसा लगा कि मुसलमान व्यापारी इसका नाजायज फ़ायदा उठा रहे हैं तथा राज्य को घोखा देने के लिए हिन्दू व्यापारियों की वस्तुओं को भी अपना बता रहे हैं। बाद में औरंगज़ेब ने मुसलमान व्यापारियों पर फिर से कर लगा दिए। पर फिर भी इनकी दर औरों के मुक़ाबले में आधी थी।

इसी प्रकार उसने पेशकार तथा करोड़ियों (छोटे कर अधिकारी) के पदों को मुसलमानों के लिए सुरक्षित करने का प्रयास किया लेकिन शीघ्र ही उसे सरदारों के विरोध तथा योग्य मुसलमानों के अभाव के कारण इस आदेश को वापस लेना पड़ा।

इन तथा ऐसे ही कुछ क़दमों को देखकर हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि औरंगज़ेब धर्मांध व्यक्ति था। जैसा कि हम देख चुके हैं, उसके विभिन्न कार्यों के उद्देश्य भी अलग-अलग थे। लेकिन दारा के क़त्ल के मामले में औरंगज़ेब ने धर्मनेताओं को अपने पक्ष में करने में होशियारी समझी । इसी प्रकार सामगढ के बाद बद्यवि औरंगज़ेब सम्राट् वनने का इच्छक था तथापि अपने पिता के जीवित रहते हुए वह ऐसा विधिवत् नहीं कर सकता था। दरबार का मुख्य क़ाज़ी भी ऐसी स्थिति में औरंग-ज़ेब के सम्राट्बनने को क़ानुनसंगत घोषित करने के लिए तैयार नहीं था। अंत में अब्दुल वहाव, जो पहले गुजरात में क़ाज़ी था और बाद में दक्कन में औरगज़ेव से जा मिलाथा, उसने क़ाज़ियों को यह कह कर चप करवा दिया कि क्योंकि शाहजहाँ (अपनी उम्र के कारण) बहत कमजोर हो चका है और उसकी इन्द्रियों ने भी जवाब देना आरंभ कर दियाथा और इस कारण लोगों की सुरक्षा और भलाई को खतरा हो गया था, ऐसी स्थिति में सल्त-नत पर शासन करने के योग्य युवराज के नाम में खतवा पढ़ा जाना शरिया द्वारा मान्य है। औरंगज़ेब ने अब्दूल वहाय को साम्राज्य का प्रमुख काजी बनाकर उसके सम-र्थन के लिए उसे पुरस्कृत भी किया।

अपने राजनीतिक, आधिक तथा अन्य कार्यों के लिए औरंगज़ेब द्वारा शरिया तथा धर्मनेताओं का समर्थन प्राप्त करने की वात तर्कसंगत लगती है। ऐसा लगता है कि औरंगज़ेब साधारण आदमी के दिल-ओ-दिमाग पर धर्म नेताओं के असर से मली-भाँति परिचित था और इस कारण उनका सर्मथन प्राप्त करना चाहता था। आधुनिक इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने इस बात की ओर संकेत दिया है कि औरंगज़ेब स्वयं को एक कट्टर मुसलमान के रूप में इसलिए प्रदिश्तत करता था ताकि लोग अपने पिता के प्रति उसके कूर व्यवहार को भूल जाएँ। लेकिन ये कार्यं औरंगज़ेब अपने व्यक्तिगत विश्वास के कारण भी कर सकता था।

अब हम भ्रौरंगज़ेव के दूसरे कार्यों की ओर ध्यान दें जिनके कारण उसे पक्षपाती और दूसरे धर्मों के अनुयाइयों के प्रति असहिष्णु कहा जाता है। इनमें से सबसे महत्व-पूर्ण मंदिरों के प्रति उसका दृष्टिकोण तथा जिज्या को लागू करना है।

औरंगज़ेव ने अपने शासन के प्रारंभ में ही हिन्दू मंदिरों, यहूदियों के मंदिरों और गिरजाघरों के प्रति शरिया में उल्लिखित नीति में अपना समर्थन व्यक्त कर दिया था। शरिया के अनुसार पुराने मंदिरों को नहीं ढाया जाना चाहिए पर नए मंदिरों का निर्माण भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा क्योंकि इमारतें चिरस्थायी नहीं हो सकतीं, इसलिए पुराने धार्मिक संस्थानों की मरम्मत भी करवाई जा सकती थी। औरंगज़ेब की यह नीति बनारस तथा वृन्दावन आदि स्थानों के ब्राह्मणों को जारी किए गए फरमानों में देखी जा सकती हैं।

मंदिरों से संबंधी औरंगजेब की नीति कोई नयी नीति नहीं थी। उसने केवल उस नीति की पृष्टि की जो सल्त-नत काल में थी और शाहजहाँ ने अपने शासन के आरंभिक काल में अपनाई थी। असल में इस नीति के अंतर्गत 'प्राचीन मंदिरों' की व्याख्या स्थानीय अधिकारियों पर छोड दी गई थी लेकिन इस मामले में सम्राट के व्यक्तिगत विचारों और (भावनाओं से) अधिकारियों का प्रभावित होना स्वाभाविक था। उदाहरणार्थ जब उदार प्रकृति का दारा शाहजहाँ का प्रिय बना हुआ था, बहुत कम मंदिरों को तोड़ा गया। औरंगज़ेब जब गुजरात का प्रशासक था, उसने कई मंदिरों को ध्वस्त करने का हक्म दिया लेकिन अधिकतर मामलों में इसका अर्थ केवल प्रतिमाओं को तोडना और मंदिरों को बंद करना होता था। जब औरंग-ज़ेब सम्राट बना, उसने देखा कि मंदिरों में प्रतिमाओं को पून: प्रतिस्थापित कर दिया गया है और उनमें पूजा भी शुरू हो गई है। औरंगज़ेब ने 1665 में इन मंदिरों को नष्ट करने का फिर हक्म दिया। इनमें से सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर भी था जिसको तोड़ने के बारे में उसने अपने शासन के आरंभ में ही आदेण जारी किया था।

औरंगज़ेब ने अपने शासन के आरंभ में नए मंदिरों के निर्माण पर प्रतिबंध लगाने का जो हुक्म दिया था, उसके फलस्वरूप ऐसा नहीं लगता कि बड़े पैमाने पर

मंदिरों को तोडा गया हो। इसके अलावा जाट, मराठों तथा अन्य लोगों के राजनीतिक विरोध के कारण औरंग-ज़ेब ने एक नई नीति अपनायी। अब स्थानीय तत्वों से विरोध होने पर वह चेतावनी और दंड के रूप में प्राचीन से प्राचीन मंदिर को भी नष्ट करना वैध समझता था। इसके अलावा वह मंदिरों को विरोधी विचारों के प्रसार का केंद्र समझता था। अतः 1669 में उसे जब यह पता चला कि थट्टा, मुल्तान और विशेषकर बनारस के मंदिरों में हिंदुओं के अलावा मुसलमान भी बाह्मणों से सीखने के लिए दूर-दूर से आते हैं तो उसने इन मंदिरों के खिलाफ कडी कार्रवाई की। उसने सभी प्रांतों के प्रशासकों को इस प्रक्रिया को रोकने का हक्म दिया और कहा कि जिन मंदिरों में ऐसा होता है उन्हें ध्वस्त कर दिया जाय। इन आदेशों के कारण बनारस में विश्वनाथ मंदिर तथा वीरसिंहदेव द्वारा जहाँगीर के काल में मथुरा में निर्मित केशव राय जैसे प्रमुख मंदिरों का विध्वंस कर दिया गया और उनकी जगह मस्जिदों का निर्माण किया गया। इन मंदिरों को तोड़ने के पीछे राजनीतिक उद्देश्य भी थे। मआसिर-ए-आलम-गीरी के लेखक मुस्तैदखाँ ने मथुरा के केशव राय मंदिर के ध्वस्त किए जाने के बारे में लिखा है: "सम्राट के विश्वास की शक्ति तथा ईश्वर के प्रति उसकी अगाध भक्ति को देखकर गर्वीले राजा सभी विमुद और मृत्तिवत् हो गए।"

इसी संदर्भ में उड़ीसा में पिछले दस बारह वर्षों में निर्मित मंदिरों को भी ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन यह सोचना ग़लत होगा कि मंदिरों को तोड़ने के लिए कोई आम आदेश जारी किए गए थे । लेकिन युद्ध के दौरान स्थिति बदल जाती थी। उदाहरण के लिए 1679-80 में जब औरंगज़ेंब मारवाड़ के राठौड़ और उदयपुर के राजा

वनारस का फ़रमान कलकत्ते के राष्ट्रीय पुस्तकालय श्रौर वृंदावन का फ़रमान जयपुर के एक मंदिर में सुरक्षित हैं।

म मुस्तेदखां ने ग्रठारहवीं गताब्दी के प्रारंभ में औरंगज़ेव का इतिहास लिखा या और ग्रीरगजेव से उसका नज़ दीक का संपर्क था। उसके अनुसार औरंगज़ेव के इन फ़रमानों का उद्देश्य इस्लाम की स्थापना थी और सम्राट् ने प्रांतीय शासक को सभी मंदिरों को नष्ट करने का हुकम दिया था तथा अविष्वासी, अर्थात् हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले धार्मिक उत्सवों पर पावंदी लगाने को कहा था। यदि मुस्तेदखां का कथन ठीक है तो इसका अर्थ यह होगा कि औरंगज़ेव शारियत में जिल्लिखित नियमों से भी कहीं आगे वढ़ गया था क्योंकि शारियत में ग्रैर मुसलमानों द्वारा अपने धर्म के मुताविक चलने पर मनाही नहीं है बशर्ते कि वे सम्राट के प्रति निष्ठाना वने रहें और एसी ही कुछ अन्य शर्तों का पालन करें। न ही ऐसे कोई फ़रमान प्राप्त हुए हैं जिनकी चर्चा मुस्तेदखां ने की है।

के साथ संघर्षरत था, उदयपुर तथा जोधपुर और उसक परगनों के अनेक मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया।

मंदिरों से संबंधित अपनी नीति में औरंगज़ेब भले ही शिर्या के नियमों के वाहर न गया हो, इसमें संदेह नहीं कि इस मामले में उसके रुख से उसके पूर्वजों की सिहण्णुता की नीति को धक्का पहुँचा। इससे यह धारणा फैल गई कि किसी बहाने मंदिरों को तोड़ना सम्राट न केवल माफ़ कर देगा बल्क इस कार्य की सराहना करेगा। यद्यपि हमें इस बात के भी उदाहरण मिलते हैं जब औरंगज़ेब ने हिंदू मंदिरों और मठों को अनुदान दिया तथापि कुल मिलाकर हिंदू मंदिरों के संबंध में अपनाई गई नीति से हिंदुओं में व्यापक असंतोप स्वाभाविक था। ऐसा लगता है कि 1679 के बाद मंदिरों को तोड़ने के प्रति औरंगज़ेब का उत्साह कम हो गया और 1681 से लेकर 1707 तक जब उसकी मृत्यु हुई हमें दक्षिण में मंदिरों को घ्वस्त किए जाने की चर्चा नहीं मिलती। लेकिन इसी बीच असंतोष के एक नए कारण, जिज्ञया को आरंभ कर दिया गया।

जिज्ञया कर और अरव तथा तुर्की शासकों द्वारा उसे भारत में लगाए जाने के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। शिर्या के अनुसार किसी भी मुस्लिम राज्य में ग़ैर-मुसल-मानों द्वारा जिज्ञया कर चुकाना आवश्यक है। अकबर ने इस कर को कई कारणों से, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, समाप्त कर दिया था यद्यपि कई कट्टर धार्मिक नेता इसे पुन: लागू करने पर जोर दे रहे थे ताकि यह साफ़ नजर आए कि मुसलमानों की स्थिति ऊँची है और उस के साथ-साथ उनका स्वयं का भी प्रभाव बना रहे। कहा जाता है कि सम्राट् बनने के बाद औरंगज़ेब ने जिज्ञया को फिर लागू करने के बारे में कई बार सोचा पर राजनीतिक विरोध के डर से उसने ऐसा नहीं किया। अंत में अपने शासन के वाईस वर्षों के बाद 1679 में उसने जिज्ञया को लागू किया। उसके इस क़दम के उद्देश्यों को लेकर इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद है।

हम पहले यह देखें कि जिज्ञया क्या नहीं था? यह हिन्दुओं को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए आर्थिक दबाव नहीं था क्योंकि इस कर का बोझ वड़ा हल्का था— स्त्रियाँ, वच्चे, अपंग और निम्न भ्राय के व्यक्ति तथा सर- कारी कर्मचारी इस कर से मुक्त थे। न ही इस कर के कारण बड़ी संख्या में हिंदुओं ने इस्लाम को अपनाया। यह कर किसी कठिन आर्थिक स्थिति का मुकाबला करने के लिए भी नहीं लगाया गय⊤ या । यद्यपि बताया जाता है कि जिज्या से काफ़ी आमदनी थी, औरंगजेव ने कई अन्य करों को जो मरिया के अनुसार मान्य नहीं थे और इसलिए गैरकानुनी थे-हटा दिया था जिसके फलस्वरूप राज्य की आमदनी दूसरी ओर कम हो गई थी। वास्तव में जिज्ञया के लगाए जाने के राजनीतिक और सैद्धांतिक. दोनों तरह के कारण थे। इसका उद्देश्य मराठों और राजपूतों, जो युद्ध पर तुले थे, के विरुद्ध मुसलमानों को संगठित करना था। इसके अलावा दक्कन के मुसलमान राज्य और विशेषकर गोलकुंडा भी इन काफ़िरों का साथ दे रहे थे। दूसरे, जिज्या सच्चे और धर्मभी ह मुसल-मानों द्वारा उगाहा जाता था और इसी उद्देश्य से उनकी नियक्ति भी होती थी तथा जो पैसा जमा होता था, वह सारा उलेमाओं को जाता था। इस प्रकार यह धर्मनेताओं को, जिनमें से अधिकतर वेरोजगार थे, दी जाने वाली बडी रिश्वत थी। इसके वावजूद जिज्ञया के नुकसान अधिक थे। इसको लेकर हिंदुओं में वड़ा रोष था क्योंकि वे इसे भेदभाव का प्रतीक मानते थे। इसके उगाहने के तरीक़ों में भी कुछ खास बातें थीं। कर देनेवालों को स्वयं व्यक्तिगत रूप से कर देना पड़ता था और कई बार मुसल-मान धर्मनेताओं के हाथों उनका अपमान किया जाता था। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जिज्ञया भूमि-लगान के साथ वसुल किया जाता था, इसलिए ये उपाय केवल शहर के धनी लोगों के लिए लागू था। सुनने में आता है कि कई बार शहर के व्यापारियों ने जिज्ञया के खिलाफ़ हड़ताल भी कर दी थी। कई अवसरों पर अमीन, अर्थान जिज्ञया उगाहनेवालों, को मार भी दिया गया । लेकिन इनके बाक्जद औरंगजेब अविचलित रहा। उसने किसानों को इस कर से माफ़ करने से इन्कार कर दिया यद्यपि कई बार प्राकृतिक दुर्योगों के कारण भूमि लगान में नरमी बरती जाती थी।

कुछ आधुनिक इतिहासकारों का मत है कि औरंगज़ेब अपने इन कार्यों द्वारा दार-जल-हरव, काफ़िरों के देश, को दार-उल-इस्लामा अर्थात् मुसलमानों के देश में परिवर्तित कर देना चाहता था। यद्यपि औरंगज़ेव इस्लाम को प्रोत्सा-हन देना वैध समझता था, हमें वड़े पैमाने पर हिंदूओं को धर्म परिवर्तन के लिए जोर देने के प्रमाण नहीं मिलते?। न ही हिन्दू सरदारों के साथ भेदभाव बरता जाता था।हाल के एक अध्ययन से पता चलता है कि औरंगज़ेव के शासन के उत्तराई में उच्चवर्गीय हिन्दू सरदारों की संख्या वढ़ी और मराठों समेत यह कुल उच्च वर्ग के सरदारों का एक-तिहाई हिस्सा हो गई जबकि गाहजहाँ के गासनकाल में उच्चवर्ग में हिन्दू केवल एक चौथाई थे। एक अवसर पर एक ऐसे प्रार्थना-पन्न पर जिसमें किसी पद पर धार्मिक आधार पर नियक्ति की माँग की गई थी, औरंगज़ेब ने लिखा: "सांसारिक मामलों में धर्म का क्या स्थान ? और धर्म के मामलों में धर्माधता का क्या स्थान । तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए है और भेरा मेरे लिए। जैसा कि सुझाया गया है, अगर मैं भी इसी नियम को मान लूँ तो सभी (हिन्दू) राजाओं और उनके अनुयाइयों को खत्म कर देना मेरा कर्त्तव्य हो जाएगा।"

इस प्रकार हम देखते हैं कि औरंगज़ेब ने राज्य के स्व-रूप में परिवर्तन लाने की चेण्टा नहीं की लेकिन इसमें इस्लाम के तत्वों पर ज़ीर अवश्य दिया। यह नहीं कहा जा सकता कि औरंगज़ेब का धार्मिक विश्वास उसकी राज-नीतिक नीतियों का आधार था। यद्यपि वह कट्टर भुसल-मान था और इस्लाम के कानूनों की मान्यता क़ायम रखना चाहता था, जासक के रूप में औरंगज़ेव की दिल-चस्पी अपने साम्राज्य के विस्तार और उसकी मज़बूती में ही थी। इसी कारण जहाँ तक संभव हो सकता था वह हिन्दुओं के समर्थन को नहीं खोना चाहता था। इसके बावजूद कई अवसरों पर उसके धार्मिक विश्वासों और सार्वजिनक नीतियों में टकराव हुआ जिससे औरंगजेब के सामने किंठन समस्याएँ आ खड़ी हुईँ। इसके कारण कई बार उसे पारस्परिक विरोधी नीतियों को अपनाना पड़ा जिनसे अंत में साम्राज्य को हानि उठानी पड़ी।

#### राजनीतिक स्थिति - उत्तर भारत

उत्तराधिकारी के लिए हुए युद्ध के दौरान कई स्थानीय जमींदारों और राजाओं ने लगान रोक लिया या तथा म्राल क्षेत्रों और राजशाही सड़कों के अलावा अपने पड़ोसी क्षेत्रों में लूटमार आरंभ कर दिया था। सिंहासन पर विधिवत् आसानी होने के बाद औरंगज़ेब ने कडे शासन का सूलपात किया। उत्तर पूर्वी तथा दक्कन जैसे कुछ क्षेत्रों में साम्राज्य की सीमा का विस्तार किया गया लेकिन आमतौर पर औरंगज़ेव ने विस्तारवादी नीति से आरंभ नहीं किया। सम्राट बनने के तुरंत बाद उसका प्रथम कार्य सम्राट के सम्मान और उसके अधिकार को स्थापित करना था। इसके अन्तर्गत उन क्षेत्रों पर भी प्नः अधिकार करना था जो उत्तराधिकारी के लिए हए युद्ध के दौरान छिन गए थे, पर जिन पर अभी भी मुगलों को लगता था कि उनका क़ानूनी अधिकार है। आरंभ में औरंगज़ेव दूसरे प्रदेशों को जीतने की अपेक्षा विजित प्रदेशों पर अपने अधिकार को अधिक दृढ़ करने के पक्ष में था। उसने वीकानेर में अपनी सेना भेजी ताकि वहाँ मुगल सम्राट की मान्यता हो लेकिन बीकानेर को साम्राज्य में मिलाने का कोई प्रयास नहीं किया लेकिन दूसरी ओर बिहार में पलामू के शासक, जिस पर विश्वासघात का आरोप लगाया गया था, उसे गही से उतार दिया गया और उसके अधिकतर क्षेत्रों को साम्राज्य में मिला लिया

<sup>1</sup> ऐसा राज्य, जहाँ इस्लाम के कानून मान्य हों और जहाँ का सम्राट मुसलमान हो, दार-उल-इस्लाम कहलाता था। ग्रारियत के अनुसार ऐसे राज्य में जिसमें हिन्दू, मुसलमान शासक के प्रमुत्व को मान लेते थे और जिल्लाया देने के लिए सहमत हो जाते थे उन्हें जिम्मी अर्थात् सुरक्षित कहा जाता था। इसलिए तुक्तों के आने के बाद भारत भी दार-उल-इस्लाम माना जाता था। जब मराठा सेनाघ्यक्ष माहदजी सिंधिया ने 1972 में दिल्ली पर क्रज्जा कर लिया था और मुसल सम्राट उसके हाथों की कठपुतली बन गया था, उस समय भी मुसलमान धर्मनेंताओं के अनुसार राज्य दार-उल-इस्लाम ही रहा क्योंकि इसमें इस्लाम के कानूनों की मान्यता थी और सिंहासन पर एक मुसलमान आसीन था।

² कश्मीर में आवादी के एक बड़े हिस्से द्वारा इस्लाम धर्म को स्वीकार करन की घटना चौदहवीं-पंद्रहवीं शताब्दी में हुई, जिसके वारे में हम पहले के अध्याय में पढ़ चुके हैंं।

गया। बुंदेला सरदार चंपतराय पहले औरंगज़ेब का मिल्न था पर बाद में उसने विद्रोह कर दिया और लूटमार करने लगा। उसका भी पीछा कर उसे पकड़ लिया गया पर बुंदेलों के क्षेत्र को साम्राज्य में नहीं मिलाया गया।

## उत्तरी पूर्वी तथा पूर्वी भारत

हम पहले के एक अध्याय में असम घाटी में अहोमों के अभ्यूदय तथा एक ओर कमता (कामरूप) के गासकों तथा इसरी ओर बंगाल के अफ़ग़ान शासकों के साथ उनके संघर्षकी चर्चाकर चुके हैं। पंद्रहवीं शताब्दी के अंत तक कमता राज्य समाप्त प्रायः हो चुका था तथा उसका स्थान कुच (कूच विहार) ने ले लिया था। कुच शासकों ने उत्तरी बंगाल तथा पश्चिमी असम में अपना प्रभाव क्षायम कर लिया था और उन्होंने अहोमों के विरुद्ध संघर्षकी नीति जारी रखी। लेकिन सन्नहवीं शताब्दी के प्रारंभ में आंतरिक मतभेदों के कारण इनके साम्राज्य का विभाजन हो गया और कूच शासक के कहने पर म्गलों ने असम में प्रवेश किया। म्गलों ने पहले से ही विभाजित राज्य को पराजित किया और 1612 ई॰ में कच सेना की सहायता से बार नदी तक पश्चिमी असम घाटी पर कब्ज़ा कर लिया। कूच शासक अब मुग़लों का एक सामंत मान्न रह गया । इस प्रकार मुग्नल अहोमों के संपर्क में आए जो बार नदी के उस पार पूर्वी असम पर शासन करते थे। अहोमों ने पराजित वंश के एक राज-कुमार को शरण भी दी थी। एक लंबे युद्ध के बाद मुगलों और अहामों में 1638 में एक संधि हुई जिसके अनुसार बार नदी को दोनों राज्यों की सीमा माना गया। इस प्रकार गोहाटी मुग़लों के अधीन हो गई।

औरंगज़ेब के शासनकाल में भी मुगलों और अहोमों के बीच एक लंबा युद्ध छिड़ा। लड़ाई की शुरुआत उस समय हुई जब अहोमों ने गोहाटी तथा आसपास के क्षेत्रों से मुगलों को निकाल कर सारे असम पर अपना प्रभाव जमाने की चेंब्टा की ! औरंगज़ेब ने मीर जुमला को बंगाल का प्रशासक नियुक्त किया था और वह कूच विहार तथा सारे असम को मुगल साम्राज्य में मिलाकर अपनी प्रतिष्ठा और प्रभाव बढ़ाना चाहता था। उसने सबसे पहले कूच विहार पर, जो अब तक मुगलों की शक्ति को चुनौती देता आया था, आक्रमण कर सारे राज्य को मुगल

साम्राज्य में मिला लिया। इसके याद उनने ओहमों के राज्य पर चढ़ाई की। एक शकिताली नाओं के देड़े की मदद से भीर जुमला ने अहोगों की राजधानी, गढ़गांव, पर हमला कर दिया और उसे छः महीनों तक अपने कृष्णे में रखा। इसके वाद यह अहोम राज्य युराता चला गया और अन्त में वाध्य हो अहोम राज्य युराता चला गया और अन्त में वाध्य हो अहोम शामक की 1663 में एक अपमानजनक लींच करनी पड़ी। अहोम राजा को अपनी लड़की को मुगल हरम में भेजना पड़ा, युद्ध के लिए एक भारी जुमीना देना पड़ा तथा प्रति वर्ष वीस हाथियों को कर के रूप में देना स्वीकार करना पड़ा। अब मुगल साम्राज्य की सीमा वार नदी से वढ़कर भराली नदी तक फैल गई।

अपनी इस शानदार विजय के शीध ही बाद मीर जुमला का देहांत हो गया। असम में मुगलों की विस्तार की नीति के लाभ के बारे में संदेह ही रहा दयोंकि यह क्षेत्र संपदा-संपन्न नहीं था और पहाड़ों में रहने वाले लडाक कबीलों का बरावर भय बना रहताथा। अब यह भी स्पष्ट हो गया कि अहोमों की दाक्ति पूर्णतया समाप्त नहीं हुई थी और संधि को लागू करना मुग्नलों की शक्ति के बाहर था। 1667 में अहोमों ने पुनः गंवर्ष जारी कर दिया। उन्होंने न केवल मुगलों को सगर्पत क्षेत्रों को वापिस ले लिया वल्कि गोहाटी पर भी कृष्का कर लिया। कच विहार से मुजलों को पहले ही निकाला जा चुका था। इस प्रकार मीर जुमला ने जो कुछ भी हासिल किया था वह सब मुगुलों के हाथों से जाता रहा। इसके बाद अहोमों के साथ एक लंबा संघर्ष आरंभ हुआ जो पंद्रह वर्षी तक चला ! एक लंबी अवधि तक मुगल सेना का नेतत्व आमेर के शासक राजा रामसिंह के हाथों में था लेकिन इस युद्ध के लिए उसके साधन बड़े सीमित थे। अंत में मुगुलों को गोहाटी से हाथ धोना पड़ा और उनकी सीमा इसके पश्चिम तक सीमित रह गई।

असम की घटनाओं से दूर-दराज़ के क्षेतों में मुग़लों के प्रभाव की सीमाएँ स्पष्ट हो गईं। इसके साध-साथ अहोमों की कुशलता और दृढ़ता भी उभर कर सामने आई। अहोम मैदान में युद्ध करने की वजाय छापामार हमले करते थे। अन्य क्षेतों में भी युग़लों के अन्य विरो-धियों ने इसी युद्ध-नीति को अपना कर विजय प्राप्त की। जो भी हो, मुग़ल आक्रमण के धक्के और उसके वाद के लंबे संघर्ष से अहोम राज्य की शक्ति क्षीण हो गई और उसका विघटन हो गया।

पूर्व में अन्य स्थानों में मुगलों को अधिक सफलता मिली। शिवाजी से पराजित होने के बाद शाइस्ताखाँ को बंगाल का प्रशासक नियुक्त किया गया था। यहाँ वह कुशल प्रशासक तथा सफल सेनाध्यक्ष सिद्ध हुआ। उसने मीर जुमला की विस्तारवादी नीति में परिवर्तन किया। सबसे पहले उसने कुंच विहार के शास ह के साथ संधि की । इसके बाद उसने दक्षिण बंगाल की ओर ध्यान दिया जहाँ फ़िरंगी (पूर्तगाली) समुद्री डाकुओं के साथ मिलकर माघ (अराकानी) समुद्री डाकुओं ने अपने मुख्यालय चटगाँव से लेकर ढाका तक के क्षेत्र को तस्त कर रखा था। ढाकातक का साराक्षेत्र उजाड हो गया था तथा व्यापार तथा उद्योग को भी काफ़ी नुक़सान पहुँचा था। शाहस्ताला ने अराकानी डाकुओं का मुकाबला करने के लिए एक बेड़ा तैयार किया और चटगाँव पर हमला करने के लिए सोनदीप पर क़ब्ज़ा कर लिया। उसके बाद धन तथा और चीजों का लालच देखकर उसने फ़िरंगियों को अपने पक्ष में कर लिया। चटगांव के पास अराकानी नौसेना को ध्वंस कर शाइस्ताखाँ ने उनके कई जहाजों को अपने कब्जे में कर लिया। इसके बाद उसने चटगाँव पर हमला कर 1666 में उस पर अपना अधिकार कर लिया। इसके साथ ही अराकानी नौसेना पूर्णतया नष्ट हो गई और समुद्र के रास्ते खुल कर व्यापार होने लगा। इस काल में बंगाल के विदेशी व्यापार में वृद्धि और पूर्वी बंगाल में कृषि के विस्तार में इस घटना का कम महत्व नहीं था।

उड़ीसा में पठानों का विद्रोह दबा दिया गया और बालासोर भी व्यापार के लिए खुल गया।

## / क्षेत्रीय स्वतंत्रता के लिए सार्वजनिक विद्रोह ्जाट, अफ़गान ग्रौर सिक्ख

साम्राज्य के अंतर्गत औरंगज़ेब को कई कठिन राज-नीतिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। इनमें से दक्कन में मराठों, उत्तर भारत में जाट और राजपूतों तथा उत्तर-पश्चिम में अफ़ग़ान और सिक्खों के विद्रोह प्रमुख थे। इनमें से कुछ समस्याएँ नई नहीं थीं और औरंगज़ेब के पूर्वणों को भी उनका सामना करना पड़ा था। लेकिन

फिर भी औरंगज़ेब के शासनकाल में उनका स्वरूप कुछ और था। राजपूतों के मामले में मूल समस्या उत्तराधिकार क मसले को लेकर थी। मराठों के मामले में समस्या स्थानीय स्वतंत्रता की थी। जाटों के विद्रोह के पीछे किसानों और मूमि में संबंधित सवाल थे। एकमात संघर्ष, जिसमें धार्मिक तत्व वर्तमान थे, वह सिक्खों का था। जाट और सिक्खों के संघर्ष का चर्मोत्कर्ष उनका स्वाधीन राज्य बनाने के प्रयास थे! अफ़राानों का विद्रोह वैसे तो कथीलाई विद्रोह था लेकिन यहाँ भी एक पृथक अफ़राान राज्य के गठन की भावना काम कर रही थी। इस प्रकार क्षेत्रीय स्वाधीनता की भावना के साथ-साथ आर्थिक और सामा-जिक तत्व इन विद्रोहों का स्वरूप निर्धारित करते रहे।

कभी-कभी यह कहा जाता है कि अफ़राान विद्रोह को छोड़कर ये सभी विद्रोह औरंगज़ेब की संकीर्ण धार्मिक नीतियों के विरुद्ध हिंदुओं की प्रतिक्रिया थी। ऐसे देश में, जहाँ की अधिकांश आवादी हिंदुओं की थी, ऐसा कोई भी विद्रोह, जो मोटे तौर पर मुसलमान केंद्रीय सरकार के खिलाफ़ था, को इस्लाम को चुनौती कहा जा सकता था। इसी प्रकार इन विद्रोहों के नेता भी अधिक लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए धार्मिक नारे लगाते थे। इस-लिए इन संघर्षों के सही स्वरूप का विश्लेषण करने के लिए हमें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।

#### जाट तथा सतनामी

मुगल सरकार के ख़िलाफ़ सबसे पहले विद्रोह यमुना नदी के दोनों किनारों पर आगरा-दिल्ली क्षेत्र में बसे जाटों ने किया। ये अधिकतर किसान थे। इनमें से कुछ ही जमींदार थे। अपने भाईचारे और न्याय की मजबूत भाव-नाओं के बल पर जाटों ने कई बार सरकार का विरोध किया था और अपने क्षत्र की कठिन धरातल का लाभ उठाया था। इसी प्रकार भूमि लगान के मसले को लेकर जाटों ने जहाँगीर और शाहजहाँ के शासनकाल में भी विद्रोह किये थे। क्योंकि इसी क्षेत्र से ढाका और पश्चिमी समुद्री बंदरगाहों तक जाने वाली राजशाही सड़कें गुज़रती थीं, मुगल सरकार ने इन विद्रोहों को बड़ी गंभीरता से लिया था और इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की थी।

1669 ई॰ में मथुरा क्षेत्र के जाटों ने एक स्थानीय जमीदार गोकला के नेतृत्व में बगावत का झंडा खड़ा किया। विद्रोह की आग इस क्षेत्र के किसानों में तेज़ी से फैलती गई और अंत में औरंगज़ेब ने स्वयं दिल्ली से जाकर उसे दबाने का निश्चय किया। यद्यपि विद्रोही जाटों की संख्या बढ़कर बीस हजार हो गई थी, औरंगज़ेब की सुसंग- िठत सेना के आगे उनकी एक न चली। एक भयंकर युद्ध में जाट बुरी तरह पराजित हुए और उनका नेता गोकला बंदी बनाकर मार दिया गया।

इस पराजय के बावजुद जाटों का विद्रोह पूरी तरह नहीं दबाया जा सका और असंतोष बना ही रहा। इसी बीच 1672 में किसानों और मुग़ल सरकार के बीच मथुरा के निकट नारनोल में एक और युद्ध हुआ। इस बार विद्रोह 'सतनामी' नामक एक धार्मिक संगठन ने किया था। सत-नामी अधिकतर किसान, दस्तकार तथा नीची जाति के लोग थे जिन्हें एक समसामयिक लेखक ने "सुनार, तरखान, भंगी और अन्य नीच लोग" कहा है लेकिन वे न तो जात-पांत और न ही हिंदू-मुसलमान के भेद मानते थे और अपने आचार विचार में भी वे कट्टर थे। इनके विद्रोह की शुरूआत एक स्थानीय सर-कारी अधिकारी से झगड़े से ऑरंभ हुई पर बाद में इसी ने बडे विद्रोह का रूप धारण कर लिया। एक बार फिर सम्राट को स्वयं जाकर विद्रोह को दबाना पड़ा | यह बात ध्यान देने योग्य है कि इस संघर्ष में स्थानीय हिंदू जुमी-दारों ने, जिनमें से अधिकतर राजपूत थे, मुग़लों का साथ दिया। 🌙

1685 में राजाराम के नेतृत्व में जाटों ने दूसरी बार विद्रोह का झंडा खड़ा किया। इस बार जाट अधिक सुसंगठित थे और उन्होंने छापेमार हमलों के साथ-साथ लूट-मार की नीतिअपनाई। औरंगजेंब ने कछवाहा ज्ञासक राजा विश्वनिस्ह से विद्रोह को कुचल डालने का अनुरोध किया। विश्वनिस्ह को मथुरा का फ़ौजदार नियुक्त किया गया और यह सारा क्षेत्र ज्ञमींदारी के रूप में उसे दे दिया गया। यहाँ भूमि के अधिकतर मालिक जाठ थे जो स्वयं खेती करते थे जविक लगान इकट्ठा करने वाले विचौलिए ज्ञमींदार अधिकतर राजपूत थे। इससे जाटों और राजपूतों के बीच ज्ञमींदारी अधिकारों को लेकर मामला और पेचीदा हो गया। जाटों ने बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया लेकिन 1691 तक राजाराम और उसके उत्तराधिकारी चूड़ामन को हार

माननी ही पड़ी। इसके वावजूद जाट किसानों के बीच विद्वोह की आग मुलगती रही और उनकी लूट-पाट से दिल्ली-आगरा सड़क गात्रियों के लिए अमुरिक्षत बनी रही। बाद में, अठारहवीं शताब्दी में मुग़लों के बीच आपसी संघर्ष और केन्द्रीय सरकार की कमज़ीरी का लाभ उठाकर चूड़ामन इस क्षंत्र में एक पृथक जाट राज्य क़ायम करने और राजपूत ज़मींदारों की शक्ति को समाप्त कर देने में सफल हो गया। इस प्रकार इस संघर्ष का, जो किसानों के विद्रोह के रूप में आरंग हुआ था, स्वरूप विल्कुल बदल गया और इसकी परिणति एक ऐसे राज्य की स्थापना में हुई जिसमें शासक वर्ग के लोग जाट थे।

#### अफ़ग्रान

औरंगज़ेब को अफ़ग़ानों से भी संघर्ष करना पड़ा। पंजाब और कावुल के बीच पहाड़ी क्षेत्रों में बसे बीर अफ़-गान कवीलों से संघर्ष कोई नई वात नहीं थी। इनके विरुद्ध अकवर को भी संघर्ष करना पड़ा था और इन्हीं संघर्षों में उसके मित्र और विश्वासपात राजा वीरबल की जान गई थी। इन अफ़ग़ान क़बीलों के साथ शाहजहाँ को भी संघर्षं करना पड़ा था। ये संघर्षं कुछ अर्थों में आर्थिक और कुछ अर्थी में राजनीतिक और धार्मिक थे। इन बीहड़ पहाड़ी क्षेत्रों में आजीविका के साधनों की कमी के कारण अफ़ग़ानों के लिए कारवां को लूटने या फिर मुग़ल फ़ौज में भर्ती होने के अलावा और चारा भी नहीं था। अपने स्वातंच्य प्रेम से इनके मुग़ल सेना में बने रहने में कठिनाई होती थी। मुग़ल इनको अधिकतर इनके वेतन के अलावा अन्य सहायता देकर इन्हें खुश रखते थे लेकिन किसी महत्वाकांक्षी नेता के उभरने से इस संधि के टूटने का खतरा बराबर बना रहता था।

औरंगज़ेब के शासनकाल में हम पठानों के बीच विद्रोह की एक नई लहर देखते हैं। 1667 में यूमुफ़ज़ई क़बीले के सरदार भागु ने एक प्राचीन शाही खानदान का अशज होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति मुहम्मदशाह को राजा और स्वयं को उसके वज़ीर के रूप में घोषणा की। ऐसा लगता है कि जाटों की तरह अफ़ग़ानों में भी अपने एक पृथक राज्य की आकांक्षा जोर पकड़ रही थी। इस संघष को रोशनाई नामक एक धार्मिक आन्दोलन ने, जो एक विशेष पीर के प्रति भक्ति और नैतिक जीवन पर जोर देता था, एक बौद्धिक और नैतिक पृष्टभूमि प्रदान की।

भागु द्वारा गुरू किया गया आंदोलन धीरे-धीरे जोर पकड़ता गया यहाँ तक कि उसके अनुयाइयों ने हज़ारा, अटक तथा पेशावर में लूटमार आरंभ कर दी और खैवर में पातायात उप्प पड़ गया। इस विद्रोह को दबाने और खैवर के मार्ग को सुरक्षित बनाने का काम औरंगज़ेब ने अपने प्रमुख बख्शी अमीरखाँ को सौंपा और उसकी मदद के लिए राजपूत सिपाहियों के एक दल को गठित किया। कई भयंकर लड़ाइयों के बाद अफ़ग़ानों के विद्रोह को दबा दिया गया और वहाँ की देखरेख के लिए 1671 में मारवाड़ के शासक जसवंतिसह को जमरूद का थानेदार नियुक्त किया गया।

1672 में एक बार फिर अफ़ग़ान विद्रोह पर उतर आए। इस बार उनका नेता अफरोदी सरदार अकमलखाँ था जिसने स्वयं की राजा घोषित कर दिया और अपने नाम पर खतवा पढ़जाया और सिक्का चलाया । उसने मुज़लों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और सभी अफ़ग़ानों को अपने दल में मिल जाने के लिए आह्वान किया। एक समसामयिक लेखक के अनुसार उसके अनुयायी चींटियों और टिब्लियों से भी अधिक थे। उन्होंने ख़ैबर दरें के मार्ग को बंद कर दिया। रास्ते को साफ करने अमीनखाँ बहुत दूर तक आगे बढ़ गया और एक तंग घाटी में उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। अमीनखाँ भाग कर अपनी जान बचाने में सफल हो गया पर उसके दस हजार सिपाही युद्ध में काम आए और अफ़ग़ानों ने दो करोड़ की संपत्ति लूट ली। इस पराजय के बाद अन्य क़बीले भी विद्रोहियों के दल में मिल गए। इनमें खुशहालखाँ खट्टक भी था जो औरंग-ज़ेव के हाथों क़ैद किया गया था और अब उसका कट्टर द्रमन वन गया था।

1674 में एक और मुगल सरदार शुजातला को लैबर में भारी हानि उठानी पड़ी। वह जसवतिसह द्वारा भेजे गए राठीड़ वीरों के एक दल की सहायता से ही बच सका। अंत में 1674 के मध्य में औरगज़ेब स्वयं पेशावर गया और उसी क्षेत्र में 1675 के अंत तक रहा। धीरे-धीरे बल प्रयोग और कूटनीति से अफ़ग़ानों की एकता को तोड़ा गया और इस क्षेत्र में शांति स्थापित हुई।

अफ़ग़ानों के विद्रोह से स्पष्ट हो जाता है कि मुगल शासन के विरुद्ध विद्रोह तथा प्रांतीय स्वतंत्रता की भावना हिंदुओं तक ही सीमित नहीं थी। अफ़ग़ानों के विद्रोह से उत्पन्न किन परिस्थिति के कारण शिवाजी पर मृगलों का दबाव कम हो गया और इसके कारण 1676 तक, जब शिवाजी स्वयं सिहासन पर वैठ चुका था और गोलकुंडा तथा बीजापुर से संधि कर चुके थे, दक्कन में मृगलों की विस्तार की नीति असंभव नहीं तो किन अवश्य हो गई थी।

#### सिक्ख

औरंगजेब के विरुद्ध सैनिक बगायत करने वालों में सिनख सबसे अंतिम थे। जैसा कि हम देख चुके हैं, सिक्ख गुरुओं के साथ जहाँगीर और शाहजहाँ के शासनकाल में भी संघर्ष हुआ था लेकिन इन संघर्षों के कारण धार्मिक न होकर राजनीतिक और व्यक्तिगत थे। गुरुओं ने शान-शौकत से रहना आरंभ कर दिया था और अपनी सेना भी खडी कर ली थी। इसके अलावा उन्होंने "सच्चा पादशाह" की पदवी ग्रहण कर ली थी। इसके बावजुद औरंगजेब और सिक्ख गुरुओं में 1675 तक कोई संघर्ष नहीं हुआ जब गुरु तेगवहादुर को उनके पाँच अनुयाद्यों के साथ पकड लिया गया और दिल्ली लाकर मार डाला गया। इस घटना के कारण स्पष्ट नहीं हैं। कुछ फ़ारसी वृत्तान्तों के अनुसार गुरु तेगावहादुर ने एक पठान हाफ़िज अदम के साथ मिलकर पंजाब में अशांति फैला दी थी। सिक्ख परंपरा के अनुसार गुरु तेग़बहादुर के कुछ अपने परिवार वालों ने उनके उत्तराधिकार को चुनौती दी और बहुत से लोगों ने इनका साथ दिया। इनके अनुसार गुरु तेग्रबहादुर के क़त्ल का कारण उनका ही षड्यंत था। यह भी कहा जाता है कि औरंग-जेब गुरु तेगबहादुर से इसलिए नाराज था क्योंकि उन्होंने कुछ मुसलमानों को सिक्ख बना लिया था और कश्मीर में प्रान्तीय प्रशासक द्वारा धार्मिक अत्याचार का विरोध किया था। इन सब आरोपों में से सत्य का अनुमान लगाना बड़ा कठिन है। सिक्ख धर्म जाट किसानों तथा नीची जाति के दस्तकारों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गया या, जो इसके सीधे सादे और धर्म निरपेक्षता के सिद्धांतों से प्रभावित थे । हो सकता है कि गुरु तेग़बहादुर ने इन वर्गी की आर्थिक दयनीयता के विरोध में आवाज उठाई हो। कश्मीर के पुराने प्रशासक सैफ़खाँ को पुलों के निर्माणकर्ता के रूप में याद किया जाता है। वह उदार प्रकृति का तथा बड़े मानवीय दृष्टिकोण का न्यक्ति था और अपने प्रशास-तिक कार्यों में सलाह के लिए उसने एक हिन्दू की नियुक्ति की थी। नए प्रशासक¹ द्वारा धर्म के नाम पर बड़े पैमाने पर अत्याचार की कहानियों में अतिश्योक्ति लगती है विशेषकर इसलिए कि पन्द्रहवीं शताब्दी से ही कश्मीर की आवादी अधिकतर मुसलमानों की ही थी।

कारण जो भी हों, औरंगज़ेव के कार्यों को किसी प्रकार भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। उसका दृष्टि-कोण बड़ा ही संकीर्ण रहा। गुरु तेग्रवहादुर के क़रल से सिक्ख फिर पंजाब के पहाड़ों में लौटने पर बाध्य हो गए। इस कारण सिक्ख आंदोलन धीरे-धीरे सैनिक रूप अपनाता गया । इस दिशा में गुरु गोविन्द सिंह का योगदान महत्वपूर्ण था। उन्होंने संगठन खड़ा करने में बड़ी योग्यता दिखाई और 1699 में खालसा का गठन किया। इसके पहले गृरु गोविन्द सिंह ने पंजाब के पहाड़ों की तराई में मखावल अथवा आनन्दपुर में अपना मुख्यालय स्थापित किया। पहले तो स्थानीय हिन्दू राजाओं ने आपसी झगड़ों मं गृह गोविन्द सिंह की मदद से लाभ उठाना चाहा पर शीघ्र ही गुरु गोविन्द सिंह स्वयं शक्तिशाली हो गए और उनके तथा पहाड़ी प्रदेशों के राजाओं के बीच कई लड़ाइयाँ हुई पर अंत में विजय गुरु की ही हुई। इन लड़ाइयों में खालसा के संगठन से गुरु के हाथ बहुत मजबूत हो गए थे। गुरु और इन राजाओं के बीच झगड़ा 1704 में ही बढ़ा जब कई राजाओं ने मिलकर अनन्तपुर में गुरु गोविन्द सिंह पर हमला कर दिया। राजाओं को फिर मुंह की खानी पड़ी और उन्होंने गुरु के विरुद्ध मुग़ल सरकार से मदद माँगी 1

इसके बाद इसलिए जो युद्ध हुआ वह धार्मिक युद्ध नहीं था। इसका एक कारण तो पहाड़ी क्षेत्र के राजाओं तथा सिक्खों के बीच आपसी प्रतिद्दन्दिता थी और इसके अलावा सिक्ख आन्दोलन का अपना स्वरूप भी था। औरंगज़ेंव गुरु की बढ़ती शक्ति से चितित था और उसने पहले ही मुग़ल फ़ौजदार को गुरु को चेतावनी देने को कहा था। अव

उसने लाहीर के प्रणासक तथा सरहिद के फ़ीजदार वजीरखाँ को गुरु गोविन्द सिंह के खिलाफ पहाड़ी राजाओं को मदद करने के लिए कहा। मुगल फ़ीजों ने अनंतपुर पर हमला किया लेकिन सिक्ख बड़ी वहादूरी से लड़े और उनके सारे हमलों को नाकाम कर दिया। इसके बाद मुग़लों तथा उनके मिलों ने सिक्खों के क़िले पर घेरा डाल दिया। जब क़िले के अन्दर भुखमरी की हालत हो गयी तव वजीरलाँ हारा सुरक्षा का आख्वासन देने पर गुरु गोविन्द सिंह को क़िले के दरवाचे खालने पड़े। बज़ीरखाँ के आश्वासम के बावजूद जब सिक्खों की सेना बाइभरी नदी को पार कर रही थी, तब बजीरखाँ के सैनिकों ने अचानक उस पर हमला कर दिया। इस हमले में गुरु के दोनों पुत वंदी वना लिए गए और जब उन्होंने इस्लाम को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया तथ सरहिन्द में उनका क़त्ल कर दिया गया। गु६ के वाक़ी दोनों वेटे भी एक और लड़ाई में काम आए। इसके बाद गुरु गोविन्द सिंह तलवंडी चले गए जहाँ उन्हें और परेशान नहीं किया गया।

इस वात में सन्देह है कि वजीरखाँ ने औरंगज़ेब के कहने पर गुरु के वेटों का क़त्ल किया था। ऐसा लगता है कि औरंगज़ेब गुरु को पूरी तरह नष्ट करने का इच्छुक नहीं था और उसने लाहीर के प्रशासक से गुरु से संधि कर लेने के लिए भी कहा था। जब गुरु गोविन्द सिंह ने दक्कन में औरंगज़ेब को लिख कर घटनाओं की सूचना दी तब औरंगज़ेब को लिख कर घटनाओं की सूचना दी तब औरंगज़ेब ने उन्हें मिलने के लिए आमंदित किया। 1706 के अन्त में गुरु औरंगज़ेब से मिलने के लिए दक्कन के लिए चले भी पर वे रास्ते में ही थे कि औरंगज़ेब की मृत्यु हो गयी। कुछ इतिहासकारों का मत है कि गुरु गोविन्द सिंह को आशा थी कि वह औरंगज़ेब को आमंद-पुर लीटाने के लिए मनाने में सफल हो जाएँगे।

यद्यपि गुरु गोविन्द सिंह मुग़ल सक्ति का बहुत अधिक समय तक सामना नहीं कर सके, और नहीं एक पृथक सिक्ख राज्य की स्थापना कर सके, तथापि उन्होंने एक परम्परा की स्थापना की और एक ऐसे शस्त्र का निर्माण

म सिक्ख परम्परा के अनुसार इसका नाम शेर अफ़ग़ान था लेकिन औरंगजेव नीतिस्वरूप किसी अफ़ग़ान को प्रान्तीय प्रशासक नियुक्त नहीं करता था। 1671 के बाद इफ़तें झार खाँ प्रशासक था। सिक्ख वृत्तांत बाद में लिखे गए थे इसलिए हो सकता है कि नामों के मामले में शलत हों।

किया जिससे मुगलों से बाद में बदला लिया जा सके। इससे यह भी सिद्ध हो गया कि किस प्रकार कुछ विशेष परिस्थितियों में एक धार्मिक आन्दोलन को राजनीतिक आन्दोलन में बदला जा सकता है और उसका क्षेत्रीय स्वतन्त्रता के लिए उपयोग किया जा सकता है।

### राजपूतों के साथ सम्बन्ध—मारवाड़ तथा मेवाड़ के साथ संघर्ष

हम देख चुके हैं कि किस प्रकार 1613 में जहाँगीर ने मेवाड के साथ एक लम्बे संघर्ष को सुलझा लिया था। जहाँगीर ने प्रमुख राजपूत राजाओं को अपने पक्ष में रखने और उनके साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करने की अकबर की नीति को जारी रखा। शाहजहाँ ने भी राजपुतों के साथ मैत्री बनाई रखी। उसके शासनकाल में राजपूतों ने दक्कन, मध्य एशिया में बल्ख तथा कंधार जैसे दूर-दराज क्षेत्रों में बड़ी बहादुरी से लड़ाइयों में हिस्सा लिया। इसके वावजृद किसी भी राजपूत राजा को किसी प्रांत का प्रशासक नहीं नियुक्त किया गया, और न ही प्रमुख राजपूत राजाओं के साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित किए गए यद्यपि शाहजहाँ स्वयं एक राठौर राजकुमारी का पुत्र था1। ऐसा लगता है कि राजपूतों के साथ अच्छे मैदी सम्बन्ध स्थापित होने के बाद वैवाहिक सम्बन्धों को स्थापित करना अब और आवश्यक नहीं समझा गया। लेकिन शाहजहाँ ने जोधपुर तथा आमेर के दो राजपूत राजघरानों को उच्च सम्मान दिया।

औरंगज़ेंव भी राजपूतों के साथ मैन्नी को बहुत महत्व देता था। उसने मेवाड़ के महाराणा के समर्थन को प्राप्त करने की चेष्टा की और उसका मनसब 5000 से बढ़ाकर 6000 कर दिया। यद्यपि राजा जसवन्तसिंह धर्मट में औरंगज़ेंव का साथ छोड़ शुजा के पक्ष में चला गया था और उसने औरंगज़ेंब के ही खिलाफ़ मुद्ध में भाग लिया तथा दारा को अपने राज्य में आने का निमंत्रण भी दिया था, इसके बावजूद औरंगज़ेब ने उसे क्षमा कर उसका मनसब लौटा दिया और उसे गुजरात का प्रशासक तक नियुक्त किया। जयसिंह 1667 में अपनी मृत्यु तक औरंगज़ेब का मित्र और विश्वासपात्र बना रहा।

जसवंतिसह, जिसे उत्तर-पश्चिम में अफ़ुग़ानों की गतिविधियों की देखरेख के लिए नियुक्त किया गया था. की मृत्यु 1678 के अन्त में हो गयी। महाराजा का कोई लड़का नहीं था, इसलिए गद्दी के उत्तराधिकार की समस्या तत्काल उठ खड़ी हुई । मुग्नलों की एक पुरानी परम्परा के अनुसार उस राज्य पर, जिसमें उत्तराधिकार की समस्या हो, क़ानून और व्यवस्था की स्थापना के लिए मुगल प्रशासन (खालिसा) का अधिकार हो जाता था और बाद में उसे चुने हुए उत्तराधिकारी को सौंप दिया जाता था। इस प्रकार 1650 में जब जैसलमेर में उत्तराधिकार के बारे में विवाद छिड़ा, शाहजहाँ ने उसे ख़ालिसा के अन्तर्गत ले लिया और बाद में जसवन्तसिंह के नेतत्व में एक सेना भेजकर स्वयं द्वारा मनोनीत उम्मीदवार को गद्दी पर बैठाया। मारवाड को खालिसा के अन्तर्गत लाने का एक और भी कारण था। अधिकतर मुग़ल सरदारों की तरह राजा जसवन्तिसह पर भी राज्य का बहुत बड़ा कर्ज़ था जो उसे वापस देना था। इसके अलावा कई राजपूत जसवन्तसिंह से नाराज थे और कईयों के क्षेत्र सम्बाट ने जसवन्तसिंह को जागीर के रूप में प्रदान किए थे वे सभी जोधपुर की खाली गही का लाभ उठा कर गड़बड़ी फैलाना चाहते थे।

औरंगज़ेब को राठौरों के विरोध की आशंका थी और इसलिए उसने जसवंतसिंह के परिवार तथा समर्थकों की देखरेख के लिए मारवाड़ के दो परगनों को दे दिया था और यह देखने के लिए कि उसकी आज्ञा का पालन हो, उसने अजमेर में एक बड़ी शक्तिशाली सेना भी भेजी। जसवन्तसिंह की पटरानी रानी हादी जोधपुर को राठौरों का वतन मानती थी और इस कारण उसे मुगलों की

<sup>े</sup> परम्परा के अनुसार जहाँगीर की माँ को जोधाबाई के नाम से जाना जाता है लेकिन हमें एक ही राठौर राजकुमारी के विवाह का हवाला मिलता है और यह 1585 में मोटा राजा उदयसिंह की पुत्ती और सलीम (जहाँगीर) के बीच हुआ था। जहाँगीर की माँ शायद कछवाह राजकुमारी थी।

नहीं सौंपना चाहती थी पर मुग़ल सेना के आगे उसे हार माननी पड़ी। इसके बाद जसवन्तिसिंह के खजाने की खोज शुरू हुई और सारें मारवाड़ में मुग़ल अधिकारियों को नियुक्त कर दिया गया और उन्हें आज्ञा दी गयी कि वे ''नयें'' मन्दिरों को या तो गिरा दें या फिर उन्हें बन्द कर दें।

इस प्रकार मुग़लों ने मारवाड़ के साथ दूश्मन तथा विजयी का व्यवहार किया और इसे शायद किसी प्रकार उचित नहीं ठहराया जा सकता। इसके बायज्द यह भी कहना पड़ेगा कि औरंगज़ेब मारवाड़ पर अपना अधिकार बनाए रखना नहीं चाहता था, यद्यपि कुछ इतिहासकार जोधपूर के सामरिक महत्व तथा दिल्ली और गुजरात के बन्दरगाहों से उसके सामीप्य के कारण ऐसी धारणा रखते हैं। जसवन्तसिंह की मृत्यू के बाद लाहीर में उसकी दो रानियों के दो पुत्र हुए। गही पर उनके अधिकार को आगे रखा गया, लेकिन उनके दिल्ली पहुँचने से पहले ही औरंगज़ेब ने जोधपूर की टीका का अधिकार 36 लाख रुपये के एवज में जसवन्तसिंह के बड़े भाई अमरसिंह के पोते इन्द्रसिंह को देने का निश्चय कर लिया। शायद औरंगजेब इस बात से प्रभावित हुआ था कि शाहजहाँ ने अमरसिंह के छोटे भाई जसवन्तसिंह को टीका का अधिकार देकर अमर्रासह के अधिकारों की अनदेखी कर उसके साथ अन्याय किया था। यह भी हो सकता है कि औरंगज़ेव मारवाड में किसी नांबालिश की प्रशासन नहीं चाहता था।

कुछ आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार औरंगज़ेब जोधपुर का प्रशासन जसवंतिसह के पुत्र अजीतिसह के हाथों सौंपने को तैयार था वमर्ते कि अजीतिसह इस्लाम अपना ले — लेकिन समसामयिक सूत्रों में इस बात का कोई हवाला नहीं मिलता। उस समय की राजस्थानी कृति हुकूमत-री-बही के अनुसार अजीतिसह जब आगरा के राजदरबार में आया तब औरंगज़ेब उसे एक मनसब देने को तैयार हो गया और यह भी कहा कि मारवाड़ के दो प्रानों, सोजत और जैतारण, उसकी जागीर बने रहेंगे। इस प्रकार औरंगज़ेब मारवाड़ के परिवार की दो शाखाओं के बीच विभाजन करने की सोच रहा था।

औरंगज़ेब का यह सुझाव राज्य के हित में होता लेकिन दुर्गादास के नेतृत्व में राठौर सरदारों ने इसे ठुकरा विया। सरदारों द्वारा अपने सुझाव की अस्वीकृति से नाराज़ होकर औरंगज़ेव ने राजकुमारों तथा उनकी माताओं को नूरगढ़ के किले में क़ैव करने की आज्ञा दी। इससे राजपूत सरदारों के बीच चिंता फैल गई और वे अजीतिसिंह के साथ आगरा के क़िले से भागने में सफल हो गए। बाद में उन्होंने अजीतिसिंह को जोधपुर के सिंहासन पर बैठाया और राज्य में बड़ी खिंशियाँ मनाई गईं।

उचित होता कि औरंगज़ेव इस वात को स्वीकार कर लेता कि इंद्रसिंह को राठौरों का समर्थन प्राप्त नहीं है। उसने इन्द्रसिंह को उसकी अयोग्यता के लिए हटा तो दिया लेकिन अजीतिसिंह को अवैधानिक शासक बता कर उसके प्रति बड़ा कड़ा रख अपना लिया। उसने अपने साम्राज्य के सभी हिस्सों से सैनिकों को बुलाकर एक बड़ी सेना का गठन किया और अजमेर पर चढ़ाई करने के लिए निकल पड़ा। राठौर औरंगज़ेव की इस सेना का मुक़ाबला नहीं कर सके और जोधपुर पर मुग़लों का क़ब्ज़ा हो गया। दुर्गदास अजीतिसिंह के साथ भागकर मेवाड़ पहुँचा जहाँ राणा ने उन्हें किसी गुप्त स्थान में भेज दिया।

इस समय मेवाड़ ने अजीतिसह का साथ दिया। राणा राजिसह पहले और गर्जेव का समर्थक था लेकिन धीरेधीर वह उससे दूर होता गया था। रानी हादी के दावे के समर्थन में उसने 5,000 सैनिकों की एक सेना जोधपुर भेजी। वह नहीं चाहता था कि उत्तराधिकार जैसे मामलों में राजपूतों की आन्तरिक समस्याओं में मुगलों का किसी प्रकार का हस्तक्षेप हो। इसके अलावा वह इस बात से भी नाराज था कि मुगलों ने उसके राज्य से दुर्गापुर और बांसवाड़ा जैसे दक्षिण और पिचम में पड़ने वाले राज्यों को मेवाड़ से अलग करना चाहा था और उनके राजाओं को स्वतंत्र राजाओं का रूप देना चाहा था जविक इन राज्यों के शासक मेवाड़ को कर देते थे। लेकिन तात्कालिक कारण यही था कि राणा राजिसह मारवाड़ पर मुगल अधिकार तथा और गजेब द्वारा अजीतिसह के दावे को ठुकराये जाने से नाराज था

पहला हमला औरंगजेब ने किया। 1679 के नवंबर में उसने मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी। मुगलों का एक शक्ति-शाली दल उदयपुर पहुँच गया और उसने राणा के खेमे पर भी चढ़ाई कर दी जबिक राणा पहाड़ियों में जाकर छुप गया था। राणा ने वहाँ से मुग़लों के विरुद्ध अपना संघर्ष जारी रखा। लेकिन संघर्ष में जल्दी ही गतिरोध पैदा हो गया। मुग़ल न तो पहाड़ियों में जा सकते थे और न ही राजपूतों के छापामार हमलों का मुकाबला कर सकते थे। इसी बीच औरंगजेब के सबसे बड़े पुत्र राजकुमार अकबर ने स्थिति का फायदा उठाकर अपने पिता के विरुद्ध अभियान छेड़ दिया। राठौर सरदार दुर्गादास के साथ मिलकर उसने अजमेर पर (जनवरी, 1681 में) हमला कर दिया। औरंगज़ेब इस समय निस्सहाय सा था क्योंकि उसके सभी योग्य सैनिक कहीं और लड़ रहे थे। इसके बावजूद राजकुमार अकवर ने अपने अभियान में देर कर दी और औरंगजेब झूठी चिट्टियाँ भेज कर उसके सरदारों के बीच फूट डालने में सफल हो गया। अकवर को महाराष्ट्र की ओर भागना पड़ा और औरंगज़ेब ने चैन की साँस ली।

मेवाड़ का अभियान औरंगजेब के लिए अब इतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया। उसने राणा राजिसह के पुन्न राणा जगतिसह, जो राजिसह का उत्तराधिकारी था, के साथ संधि कर ली। नए राणा को जिज्ञ्या के बबले अपने कुछ परगनों को देना पड़ा और निष्ठा तथा इस बचन के बदले में कि वह अजीतिसिंह का साथ नहीं देगा, उसे 5000 का मनसब प्रदान किया गया। अजीतिसिंह के मामले में औरंगजेब ने इस बात का आग्वासन दिया कि जब वह वयस्क हो जायेगा तो उसे मनसब तथा राज्य वापस दे दिया जायेगा।

इस संधि तथा अजीतसिंह को दिये गये वचन से राजपूत संतुष्ट नहीं हुए। मुग़लों ने मारवाड़ पर अपना नियन्त्रण बनाए रखा और 1698 तक छिटपुट युद्ध होते रहे। अंत में अजीतसिंह को मारवाड़ का शासक मान लिया गया। इसके बावजूद मुग़लों ने जोधपुर पर अपना नियन्त्रण ढीला नहीं किया। मुग़लों को अपने परगने देने के कारण मेवाड़ का राणा भी असन्तुष्ट बना रहा और जब तक 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु नहीं हो गई, इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

मारवाड़ तथा मेवाड़ की औरंगज़ेब की नीति बराबर गुलतियों की रही और इससे मुग़लों को किसी प्रकार का लाभ नहीं पहुँचा। इसके अलावा इस क्षेत्र में म्यालों की असफलता से उनके सैनिक सम्मान को भी धक्का पहुँचा। यह सही है कि 168! के बाद मारवाड़ के युद्धों में मुगलों की तरफ़ से छोटी-छोटी सेनाएँ ही लड़ीं और इनका कोई विशेष सामरिक महत्व भी नहीं था। यह भी सही है कि हाड़ा तथा कछवाहा जैसे कई राजपूत सरदार मुगलों की सेवा में बने रहे लेकिन औरंगज़ेब की मारवाड़ नीति का अनुमान केवल इससे नहीं लगाया जाना चाहिए। मारवाड़ तथा मेवाड़ से संघर्ष के कारण एक बहुत महत्वपूर्ण समय में मुग़लों के राजपूतों के साथ संबंध कमज़ोर पड़गये। सबसे बड़ी बात यह हुई कि इससे अपने पुराने और विश्व-सनीय मिलों के प्रति मुगलों के समर्थन में संदेह उत्पन्न हो गया। यद्यपि इस नीति से औरंगजेब की कट्टरता और उसकी जिह का पता चलता है तथापि, जैसा कि आरोप लगाया जाता है, ऐसा नहीं लगता कि औरंगज़ेब हिन्दुओं का नाश देखना चाहता था क्योंकि 1697 के बाद बड़ी संख्या में मराठों को राजदरबार में स्थान दिया गया जिससे हिन्दू सरदारों की संख्या बढ़कर 33 प्रतिशत हो गई जबिक शाहजहाँ के शासनकाल में यह 24.9 प्रतिशत थी।

यद्यपि उत्तर पूर्व में जाटों, अफ़ग़ानों तथा राजपूतों के साथ संघर्ष के कारण साम्राज्य की शक्ति क्षीण हुई तथापि असली संघर्ष का क्षेत्र कहीं और—दक्कन में—था।

#### प्रश्न-अभ्यास

- 1. उन घटनाओं का वर्णन कीजिए जिनके फलस्वरूप औरंगज़ेब गद्दी पर बैठा।
- औरंगज़िब के धार्मिक विचारों का विवेचन की जिए। राज्य की नीति पर उनका किन बातों में प्रभाव पढ़ा?

- जिल्या से क्या अभिप्राय है? उन वातों का विवेचन की जिए जिनके कारण औरंगजेंव ने इसको फिर से लागू किया।
- 4. औरंगज़ेव के शासनकाल में मुग़ल साम्राज्य के खिलाफ़ हुए जाटों और अफ़ग़ानों के विद्रोहों के कारणों का विवेचन कीजिए।
- 5. औरंगज़ेव के काल में मुग़ल राज्य और सिक्खों के आपसी संबंधों का विवेचन कीजिए। इस काल में सिक्ख आंदोलन में क्या परिवर्तन हुए ?
- 6. औरंगज़ेब के शासनकाल में मुग़लों और राजपूतों के आपसी संबंधों के इतिहास की ब्याख्या की जिए। क्या इस काल में मुग़लों की नीति में कोई बुनियादी परिवर्तन हुए? विवेचन की जिए।

## मुग्ल साम्राज्य का चर्मोत्कर्ष तथा उसका विघटन—II

### मराठों का उदय

म देख चुके हैं कि जब मुग़ल दक्कन की ओर बढ़ रहे थे, तब अहमदनगर तथा बीजापुर में मराठे प्रशासन तथा सैनिक सेवाओं में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त थे तथा राज्य के काम काज में उनका प्रभाव और उनकी शक्ति बढ़ती जा रही थी।

दक्कन के सुल्तानों तथा मुगलों, दोनों ने, मराठों का समर्थंत प्राप्त करने की चेष्टा की। मलिक अम्बर ने अपनी सेना में बड़ी संख्या में मराठों की भर्ती की। यद्यपि मोरे, घटघे तथा निवालकर जैसे कुछ प्रभावशाली मराठा परि-वारों ने कुछ क्षेत्रों में प्रभाव क़ायम कर लिया था तथापि मराठे राजपूतों की तरह बड़े तथा सुसंगठित राज्य स्थापित करने में सफल नहीं हुए थे। साम्राज्य की स्थापना का श्रेय शाहजी भोंसले तथा उनके लड़के शिवाजी को है। जैसा कि हम देख चुके हैं कुछ समय तक शाहजी ने मुगली को चुनौती दी। अहमदनगर में उसका इतना प्रभाव था कि शासकों की नियुक्ति में भी उनका हाथ होता था। लेकिन 1636 की सधि के अंतर्गत शाहजी को उन क्षेत्रों को छोड़ना पड़ा जिन पर उसका प्रभाव था। उसने बीजापुर के शासक की सेवा में प्रवेश किया और अपना ध्यान कर्नाटक की ओर लगाया। उस समय की अशांत स्थिति का लाभ उठाकर शाहजी ने बंगलौर

में अर्द्ध-स्वायत्त राज्य की स्थापना का प्रयत्न किया। इसके पहले गोलकुंडा का एक प्रमुख सरदार मीर जुमला कोरोमंडल तट के एक क्षेत्र पर अपना अधिकार कायम करने में सफल हो गया था। इसके अलावा कुछ अबीसीनियाई सरदार पश्चिम तट पर अपना शासन कायम करने में सफल हो गये थे। पूना के आस पास के क्षेत्रों में अपना शासन स्थापित करने के शिवाजी के प्रयासों की यही पृष्टभूमि थी।

## शिवाजी का प्रारंभिक जीवन

शाहजी पूना की जागीर अपनी उपेक्षित पटरानी जीजाबाई तथा छोटे लड़के शिवाजी को सौंपकर चला गया था। 1645 तथा 1647 के बीच अठारह वर्ष की आयु में पूना के निकट राजगढ़, कोंडण तथा तोरणा के किलों पर कब्जा करके शिवाजी ने अपनी बहादुरी का प्रमाण दिया था। 1647 में अपने अभिभावक दादाजी कोंणदेव की मृत्यु के बाद शिवाजी पूरी तरह आजाद हो गया था और अपने पिता की सारी जागीर उसके नियंत्रण में आ गई थी।

शिवाजी ने अपना असली विजय अभियान 1656 में आरम्भ किया जब उसने मराठा सरदार चंद्रराव मोरे से जावली छीन लिया। जावली का राज्य तथा वहाँ मोरों का खजाना बहुत महत्वपूर्ण था और शिवाजी ने इस पर षड्यंत्र रचकर कृब्जा किया। जावली की विजय से वह मावल क्षेत्र का गासक हो गया और सतारा तथा कोंकण तक का रास्ता उसके लिए साफ हो गया। मावल के पैदल सैनिक शिवाजी की सेना के प्रमुख अंग वन गये। उनकी सहायता से शिवाजी ने पूना के निकट और भी कई पहाड़ी क़िलों को जीतकर अपनी स्थिति खूव मजबूत कर ली।

1657 में बीजापुर पर मुग़लों के आक्रमणों के कारण शिवाजी बीजापुर के जवाबी हमले से बच गया। उसने औरंगज़ेव के साथ पहले बातचीत का तरीका अपनाया तथा औरंगज़ेब से उन सभी बीजापूरी क्षेत्रों, जो उसके अधिकार में थे, के अलावा कोंकण में दभील बंदरगाह तथा अन्य क्षेत्रों की माँग की । लेकिन इसके बाद शिवाजी ने अपना हुख बदल लिया और मुग़ल क्षेत्रों पर ही आक्रमण कर बड़ी मात्रा में धन लूटा । जब औरंगज़ेव का बीजापुर के नये शासक के साथ समझौता हो गया तव उसने शिवाजी को भी क्षमा कर दिया। लेकिन औरंगजेब को अभी भी शिवाजी पर भरोसा नहीं था और उसने बीजापुर कं शासक को सलाह दी कि वह शिवाजी को उन सभी बीजापूरी क्षेत्रों से निकाल दे जिन पर शिवाजी ने कब्जा कर रखा था। औरगज़ेब ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यदि बीजापुर का शासक शिवाजी को अपनी सेवा में रखना चाहे भी तो उसे मुगल सीमा के पार कर्नाटक में रखे।

औरंगजेब जैसे ही उत्तर में लौटा, शिवाजी ने एक बार फिर बीजापुर के क्षेत्रों के ही विरुद्ध अभियान आरम्भ कर दिया। उसने कोंकण के पहाड़ तथा समुद्र के बीच के तटीय क्षेत्र पर हमला किया तथा उत्तरी भाग पर अपना कृष्णा कर लिया। उसने कई अन्य पहाड़ी किले भी जीते। बीजापुर के सासक ने शिवाजी के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई करने की सोची। उसने बीजापुर के प्रमुख सरदार अफजल खाँ को दस हजार सैनिकों के साथ शिवाजी के खिलाफ भेजा। अफजलखाँ को आदेश या कि वह किसी भी तरीक़े से शिवाजी को बंदी बना ले। उन दिनों षड्यंत्र तथा घोखाघड़ी आम बात थी और अफजल खाँ तथा शिवाजी, दोनों ने कई अवसरों पर ऐसे तरीक़े अपनाये थे। शिवाजी की सेना खुले मैदान में युद्ध करने की आदी नहीं थी और वह इस शिकागली सेना से खुले मैदान में लड़ाई करने से हिचकिचा रही थी। अफजलखाँ मैदान में लड़ाई करने से हिचकिचा रही थी। अफजलखाँ

ने शिवाजी का व्यक्तिगत भेंट के लिए एक संदेश भेजा और इस बात का वायदा किया कि वह बीजापुर दरबार से उसे क्षमा दिलवा देगा। शिवाजी को विश्वास था कि यह घोखा है। वह उस भेंट के लिए पूरी तरह तैयार होकर गया और चालाकी तथा साहस से खान की हत्या कर डाली (1659)। इसके वाद शिवाजी ने उसकी नेतृत्वहीन जेना को तितर वितर कर दिया तथा सारे साजोसामान और तोपखाने पर कव्जा कर लिया। इस विजय से मराठा भेना की हिम्मत वढ़ गई और उसने पन्हाला के मजबूत किले पर भी कृट्जा कर लिया तथा दक्षिण कोंकण और कोल्हा-पूर के जिलों में कई क्षेतों पर विजय प्राप्त की।

अपने अभियानों के कारण शिवाजी का नाम घर-घर में फैल गया और लोग उसकी जादूई शक्तियों के बारे में चर्चा करने लगे थे। मराठा क्षेत्रों से वडी संख्या में लोग उसकी सेना में भर्ती होने के लिए आने लगे। यहाँ तक कि पेशेवर अफ़ग़ान सैनिक, जो पहले बीजापूर की सेवा में थे वे भी शिवाजी की सेना में भर्ती हो गये। उधर म्गल सीमा के इतने नज़दीक मराठों की शक्ति को बढता देख औरंगज़ेव चितित था। 1636 की संधि के अंतर्गत पूना तथा आसपास के क्षेत्रों, जो पहले अहमदनगर राज्य का हिस्से थे, को वीजापुर को दे दिया गया था। अब मुग़लों ने इन क्षेत्रों पर अपना दावा किया। औरंगज़ेव ने दक्कन के नये मुगल प्रशासक शाहरता लाँ जो औरंगज़ेब का संबंधी भी था, को शिवाजी के क्षेत्रों पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बीजापुर के शासक आदिल शाह से भी सहयोग देने के लिए कहा गया। आदिल शाह ने अवीसीनियाई सरदार सिद्दी जौहर को भेजा । उसने पन्हाला में शिवाजी को घेर लिया। शिवाजी यहाँ से भाग निकलने में सफल हुआ लेकिन पन्हाला पर बीजापुर के सैनिकों का क़ब्जा हो गया। आदिल शाह शिवाजी को पूरी तरह नष्ट नहीं करना चाहता था, इस लिए उसने शिवाजी के ख़िलाफ़ अपने संघर्ष को आगे बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसके विपरीत उसने शीध्र ही शिवाजी से एक गुप्त समझौता कर लिया। अब शिवाजी मुग़लों का मुक़ाबला करने के जिए स्वतंत्र था।

आरंभ में शिवाजी को विशेष सफलता नहीं मिली। शाइस्ता खाँ ने 1660 में पूना पर क़ब्ज़ा कर लिया और उसे अपना मुख्यालय वनाया । इसके बाद उसने किवाजी के चंगुल से कोंकण को छुड़ाने के लिए वहाँ अपनी सेना भेजी। मराठों की बहाद्री तथा शिवाजी के छापामार हमलों के बावजुद मुगल उत्तरी कोंकण पर क़ब्ज़ा करने में सफल हो गये। और कोई चारा न देख शिवाजी ते एक अत्यंत साहसपूर्ण क़दम उठाया । वह रात के अंधेरे में पूना में शाइस्ता खाँ के खेमें में घुस गया और जब वह हरम में था, उस पर हमला कर दिया (1663) । उसने शाइस्ता खाँ के लड़के तथा उसके एक सेनाध्यक्ष को मार डाला तथा खान को भी ज़रूमी कर दिया। इस साहसपूर्ण हमले के बाद शाइस्ता लां की इज्जत घट गई और उधर शिवाजी की प्रतिष्ठा एक बार फिर कायम हो गई। औरंगज़ेब ने गुस्से में आकर काइस्ता खाँ की वंगाल भेज दिया । यहाँ तक कि उस समय की प्रथा के विपरीत वदली के समय औरंगज़ेव ने खान से मिलने से भी इन्कार कर दिया। इस वीच शिवाजी ने एक और साहस का काम किया । उसने मुग़लों के मुख्य बन्दरगाह सूरत पर आक्रमण किया (1664), तथा उसे पूरी तरह लूटा। इस हमले में उसके हाथ अपार सम्पत्ति लगी।

### पुरन्दर की संधि और शिवाजी का आगरा आगमन

शाइस्ता खाँ की असफलता के बाद औरंगज़ेब ने अपने प्रमुख तथा विश्वसनीय सलाहकार, आमेर के राजा जय- सिंह को शिवाजी का मुक़ावला करने भेजा। राजा जय- सिंह को सभी प्रकार के सैनिक तथा प्रशासनिक अधिकार दिये गये जिससे उसको दक्कन के मुग़ल प्रशासक पर निर्भर नहीं रहना पड़े और वह सीधे सम्राट के साथ अपना संपर्क रख सके। अपने से पहले के मुग़ल सरदारों की तरह राजा जयसिंह ने मराठों की शक्ति का अनुमान लगाने में ग़लती नहीं की। उसने पूरी तरह से राज- नीतिक तथा सैनिक तैयारियाँ कीं और शिवाजी के सभी विरोधियों को अपने पक्ष में करने का प्रयत्न किया। यहाँ तक कि शिवाजी को पूर्णतः अकेला कर देने के लिए उसने बीजापुर के सुल्तान को भी अपने पक्ष में करने की चेष्टा की।

राजा जयसिंह ने णिवाजी के प्रमुख अड्डे पूरंदर का किला जिसमें शिवाजी अपने परिवार के साथ रहता था और जहाँ उसका खुजाना था—पर आक्रमण करने का निश्चय किया। उसने 1665 में पुरंदर के किले की घेराबंदी कर ली तथा घेरे को उठाने के मराठों के सभी प्रयासों को विफल कर दिया। अपनी पराजय तथा कहीं से कोई सहायता न आती देख शिवाजी ने जयसिंह से बातचीत करने का निश्चय किया। बहुत विचार विमर्श के बाद निम्नलिखित बातों पर संधि हुई:

- (क) शिवाजी को अपने 35 किलों में से चार लाख हून प्रति वर्ष के लगान वाले 23 किलों तथा उसके आसपास के क्षेत्रों को मुग़लों को सौंपने पड़ते। शिवाजी के पास एक लाख हून वाले 12 किले बच जाते और उसे सम्राट के प्रति सेवा और निष्ठा का बचन भी देना पड़ा।
- (ख) कोंकण में चार लाख हून प्रति वर्ष की आय वाले क्षेत्र जिन पर शिवाजी का पहले ही अधि-कार था, शिवाजी को रखने दिया जाना था। इसके अलावा बालाघाट में पाँच लाख हून प्रति वर्ष आय बाले डलाक़े जिन्हें शिवाजी ने वीजापुर से जीतना था, भी उसे दिए गए। इनके बदले में शिवाजी को मुग़लों को चालीस लाख हून किश्तों में देना था।

शिवाजी ने व्यक्तिगत रूप से सेवा करने से छूट माँगी। इसके बदले उसके स्थान पर उसके छोटे पुत्र संभाजी को 5,000 मनसब की पद्वी प्रदान की गई। शिवाजी ने यह वचन दिया कि वह दक्कन में मुग्त जो के अभियानों में उनका साथ देगा।

जयसिंह ने वड़ी होशियारी से शिवाजी तथा बीजापुर के शासक के बीच झगड़े के बीज को वी दिया। लेकिन इस योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करती थी कि मुग़लों को हर्जाना भरने के लिए बीजापुर के क्षेत्रों पर क़ब्जा करने के शिवाजी के प्रयास में मुग़ल कितना साथ देते हैं। बाद में यह योजना असफल भी इसी कारण से हुई। औरंगज़ंब अभी भी शिवाजी के बारे में पूरी तरह विश्वस्त नहीं था और बीजापुर पर मुग़ल तथा मराठों के मिले-जुले हमले को आणंका की नज़र से देखता था। उधर जयसिंह के विचार बिल्कुल अलग थे। उसके अनु-सार बीजापुर तथा सारे दक्कन पर विजय प्राप्त करने के लिए शिवाजी की मैती प्राप्त करना पहला क़दम था। यदि एक बार इस बात में उन्हें सफलता मिल गई तब शिवाजी को मुग़लों का मिल्ल बने रहने के अलावा और कोई चारा नहीं रहता था। जैसा कि जयसिंह ने औरंग-जेब को लिखा 'हम शिवा को एक वृत के केन्द्र की तरह बाँध लेंगे।'

इसके बावजूद बीजापुर के विरुद्ध मुगल तथा मराठों का मिला-जुला अभियान असफल रहा। शिवाजी को पन्हाले के क़िले पर क़ब्ज़ा करने का काम सौंपा गया लेकिन वे भी इस कार्य में असफल रहे। अपनी योजना को इस तरह दहता देख जयसिंह ने शिवाजी को आगरा जाकर सम्राट से मिलने पर राजी कर लिया। जयसिंह ने सोचा कि यदि शिवाजी तथा औरंगज़ेव में किसी प्रकार का सम-झौता हो जाए तब बीजापूर पर एक बार पून: आक्रमण करने के लिए औरंगज़ेब को अधिक साधन उपलब्ध कराने पर राज़ी किया जा सकता है। लेकिन उसकी यह योजना भी ब्री तरह असफल रही। शिवाजी जब आगरा आये तब उसे 5,000 मनसव की श्रेणी में रखा गया। शिवाजी को यह बात अत्यंत अपमानजनक लगी क्योंकि यह पदवी उसके नाबालिग लड़के को दी गई थी। इसके अलावा औरंगज़ेव का जन्म दिवस मनाया जा रहा था और उसे शिवाजी से बातचीत करने का समय नहीं मिला। शिवाजी ने गुस्से में आकर मुग़ल सेवा में भरती होने से इन्कार कर दिया और वहाँ से बाहर निकल आया। इस प्रकार की घटना राजदर बार में पहले कभी नहीं घटी थी और राजदरबार के एक प्रभावशाली दल ने औरंगजेब पर जोर दिया कि वह सम्राट की मर्यादा बनाये रखने के लिए शिवाजी को कड़ें से कड़ा दंड दे ताकि अन्य लोग भी इससे उदाहरण लें। शिवाजी क्योंकि जयसिंह के आश्वासन पर आगरा आया था, इसलिए औरंगज़्रेब ने जयसिंह को ही लिखकर उसकी सलाह माँगी। जयसिंह ने शिवाजी से नरम बर्ताव करने पर जोर दिया लेकिन इसके पहले कि कोई फ़ैसला किया जाता शिवाजी (1666 में) कारावास से निकल भागा । वह भाग निकलने में किस प्रकार सफल हुआ इसे सब अच्छी तरह जानते हैं और इसे यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं।

शिवाजी के निकल भागने के लिए औरंगजेव ने स्वयं अपनी लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। इसमें संदेह नहीं

कि शिवाजी की आगरा यात्रा के बाद ही मुगलों तथा मराठों के संबंधों में एक वड़ी खाई पैदा हुई। शिवाजी वापस लौटने के दो साल बाद तक चुप बैठा रहा। इस घटना से यह सिद्ध हो गया कि जयसिंह की आशा के विपरीत औरंगज़ेव शिवाजी के साथ अपनी मैती को अधिक महत्व नहीं देता था। उसके लिए शिवाजी एक छोटे भूमिया (जमींदार) से अधिक नहीं था। जैसा कि बाद की घटनाओं से स्पष्ट हो जाता है, औरंगज़ेव द्वारा शिवाजी के महत्व की अनदेखी करना और उसकी मैती को हासिल करने का प्रयास नहीं करना, औरंगज़ेव की बहुत बड़ी राजनीतिक भूल थी।

## शिवाजी के साथ संबंध विच्छेद-शिवाजी का प्रशासन और उनकी उपलब्धियाँ

यद्यपि बीजाप्र के विरुद्ध अभियान की असफलता से पुरंदर की संधि का कोई महत्व नहीं रह गया था फिर भी इस संधि के प्रति संकीर्ण दृष्टिकीण अपनाने के कारण एक प्रकार से औरंगज़ेव ने शिवाजी को अपना विजय अभियान एक बार फिर शुरू करने के लिए मजबूर सा कर दिया। शिवाजी अपने 23 किलों तथा 4 लाख हुन की आय वाले क्षेत्रों को मुग़लों के हाथों में देखना सहन नहीं कर सकता या विशेषकर जबिक बीजापुर की तरफ से उसे कोई लाभ नहीं हुआ था। उसने मुग़लों के खिलाफ़ अपना संघर्ष फिर जारी किया तथा 1670 में दूसरी बार सूरत को लुटा। अगले चार वर्षों के दौरान उसने प्रंदर सहित कई किले मुज़लों से वापस ले लिए तथा बिरार तथा खानदेश सहित अन्य मुग़ल क्षेत्रों पर भी हमले किए। इस समय मुजल उत्तर पश्चिम में विद्रोही अक्रगानों से जुझ रहे थे इसलिए शिवाजी की ओर विशेष ध्यान नहीं दे सके। शिवाजी ने बीजापूर के साथ भी अपना संघर्ष फिर आरम्भ किया तथा रिश्वत देकर पन्हाला और सतारा को हासिल कर लिया और कनारा क्षेत्र में भी आक्रमण किए।

1674 में औपचारिक रूप से राजगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ । उसकी शुरुआत पूना के एक साधारण जागीरदार के रूप में हुई थी और वह अब सबसे शिक्तशाली मराठा सरदार था। अपने राज्य के विस्तार और सैनिक

शक्ति के कारण वे दक्कन के सुल्तानों जैसी हैसियत रखना था। शिवाजी के औपचारिक राज्याभिषेक से कई उद्देश्यों की प्राप्ति हुई। सबसे पहले तो इससे वह किसी भी अन्य मराठा सरदार के मुकाबले में अधिक शक्तिशाली तथा श्रेष्ठ रूप में उभर कर आया। इनमें से कुछ सरदार अभी भी उन्हें हेय दृष्टि से देखते थे। अपनी सामाजिक स्थिति को मज़वूत करने के लिए शिवाजी ने ख़ानदानी मराठा परिवारों (जैसे मोहिते तथा शिकें वरौरह) में शादियाँ कीं। राज्याभिषेक के अवसर पर एक पंडित गंगाभटट, जो समारोह का अध्यक्ष था, ने घोषणा की कि शिवाजी एक उच्चवर्गीय क्षतिय हैं। इसके अलावा एक स्वतन्त्र शासक के रूप में, न कि पहले के विद्रोही के रूप में, शिवाजी के लिए अब दक्कन के सुल्तानों के साथ बराबरी की हैसियत से सन्धि करना संभव हो गया। मराठा राष्ट्र भावना के विकास में भी यह एक और महत्व-पूर्णकृदम था।

1676 में शिवाजी ने एक नया सग्हसपूर्ण क़दम उठाया । हैदराबाद में मदन्ना तथा अखन्ना दो भाइयों की सहायता से उसने बीजापुरी कर्नाटक पर आक्रमण करने का फैसला किया। कृत्व शाह ने अपनी राजधानी में उसका भव्य स्वागत किया और दोनों के बीच एक सन्धि हुई। कृतूब शाह ने शिवाजी को एक लाख हुन प्रति वर्ष (पांच लाख रुपयों के बरावर) देना स्वीकार किया तथा अपनें दरबार में एक मराठा राजदत को रहने की इजाजत दी। दोनों में यह फ़ैसला हुआ कि कर्नाटक की संपत्ति तथा क्षेत्रों का वे आपस में बंटवारा कर लेंगे। क़त्व शाह ने शिवाजी को तोपखाने तथा सेना की टकडी भी दी। इसके अलावा शिवाजी की सेना के खर्च के लिए धन भी दिया। यह सन्धि शिवाजी के पक्ष में बड़ी लाभदायक रही और इसके कारण यह बीजापूर के अधिकारियों से जिजी तथा वैलोर छीनने में सफल हो गया। उसने अपने सौतेले भाई एकोजी के भी कई क्षेत्रों पर कब्ज़ा कर लिया। यद्यपि शिवाजी ने हैंदव धर्मोधारक (हिंदू धर्म की सुरक्षा करने वाला) की पदवी ग्रहण की थी पर इसके बावजुद उसने इस क्षेत्र की हिंदू आबादी को बड़ी निष्ठुरता से लूटा जब वह इस बड़े खज़ाने के साथ वापस लौटा तब उसने कृतूब शाह के साथ इसका बंटवारा करने से इन्कार कर दिया और इस तरह उससे अपने अंबंध बिगाड़ लिए।

कर्नाटक अभियान शिवाजी का अन्तिम महत्वपूर्ण अभियान था। उसने जिंजी में जो अड्डा स्थापित किया था वह बाद में मराठों के खिलाफ़ औरंगजेब के हमलों के दौरान उसके लड़के राजाराम के लिए सुरक्षा अथवा शरणस्थल बन गया।

कर्नाटक अभियान से लौटने के कुछ ही समय बाद 1680 में शिवाजी की मृत्य हो गई। लेकिन इसी बीच उसने एक मजबत प्रशासन व्यवस्था की नींव रख दी थी। शिवाजी का प्रशासन बहुत हद तक दक्कन के राज्यों की प्रशासन व्यवस्था पर आधारित था। यद्यपि उन्होंने आठ मंत्रियों की नियुक्ति की और इन्हें अष्टप्रधान की संज्ञा दी फिर भी इसे एक मंत्रिमण्डल नहीं कहा जा सकता। हर मंत्री सम्राट के प्रति जिम्मेदार था। सबसे मुख्य मंत्री थे पेशवा जो राज्य के प्रशासन तथा अर्थ-व्यवस्था को देखता था। तथा सरी-ए-नौबत (सेनापति) दूसरी पदवी एक सम्मानित पदवी थी जो किसी प्रमुख मराठा सरदार को दी जाती थी। लेखाकार को मजमदार कहा जाता था और वाकया-नवीस घरेलू मामलों तथा गुप्तचर विभाग के लिए जिम्मेदार था। सुरुनवीस अथवा विटनिस राजा को पत्न व्यवहार में मदद करते थे। दबीर राजा को विदेशी मामलों में सहायता करता था। न्याय तथा अनुदानों के विभाग न्यायाधीक तथा पंडित राव के अधीन था।

हन नियुक्तियों से अधिक महत्वपूर्ण शिवाजी की सेना का संगठन तथा कर व्यवस्था थी। शिवाजी अपने सैनिकों को नक़द वेतन देना पसंद करता था, यद्यपि कुछ सरदारों को कर अनुदान (सरंजाम) भी दिये जाते थे। सेना में कड़ा अनुशासन था। अभियानों के दौरान स्त्रियों तथा नर्तिकयों को सेना के साथ ले जाने पर मनाही थी। हमलों के दौरान लूटी गई सम्पत्ति का हर सैनिक को ब्यौरा देना पड़ता था और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा जाता था। उनकी नियमित सेना (पागा) में तीस से चालीस हज़ार घुड़सवार थे और उनका नेतृत्व हवलदारों के हाथों में था जिन्हें निर्धारित वेतन मिलताथा। इनके अलावा सेना में और लोग थे जो नियमित सेना का भाग नहीं थे और जिन्हें सिलहदार कहा जाता था। किलों की देखरेख सावधानी से की जाती थी और उनके लिए मावल प्यादों तथा तोपचियों की नियुक्ति की जाती

थी। कहा जाता है कि षड़यंत्रों तथा धोखेधड़ी से बचने के लिए हर किले में एक ही पद के तीन अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी।

ऐसालगता है कि शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अम्बर की व्यवस्था पर आधारित थी। 1679 में अन्नाजी दत्तो ने जमीन का नये सिरे से सर्वेक्षण के आधार पर लगान तय करने का कार्य पूरा कर लिया था। यह सोचना सही नहीं है कि शिवाजी ने जमींदारी (देशमुखी) प्रथा को समाप्त कर दिया था। न ही उसने अपने अधिकारियों को जागीरें (मोकासा) देना बंद किया। लेकिन मिरासदारों अर्थात भूमि पर बंशागत अधिकार रखने वाले व्यक्तियों पर कड़ाई से नज़र रखी जाती थी। इस व्यवस्था का उल्लेख करते हुए अठारहवीं गताब्दी के लेखक सभासद ने लिखा है कि यह वर्ग राज्य को अपनी आय का बहुत कम हिस्सा देते थे। "इसके परिणामस्वरूप मिरासदारों ने गांवों में किलों के निर्माण तथा तोपिवयों और सैनिकों को भर्ती कर अपनी शक्ति बढा ली थी "यह वर्ग अनुशासनहीन हो गया था और इसने सारे क्षेत्र पर अपना क़ब्ज़ा जमा लिया था।" शिवाजी ने उनके किलों को नष्ट कर उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया ।

शिवाजी ने पड़ोस के मुग़ल क्षेत्रों से लगान उगाह कर अपनी आय बढ़ाई। यह भूमि पर लगाए गए लगान का चौथा हिस्सा था और इसे चौथाई या चौथा कहा जाता था।

शिवाजी न केवल एक कुशल सेनाध्यक्ष तथा कुशल राजनीतिज्ञ सिद्ध हुआ बित्क उसने देशमुखों की शिवत पर अपना नियंत्रण रख एक शिक्तशाली राज्य की नींव डाली। उसकी नीतियों की सफलता में उसकी सेना का बहुत बड़ा हाथ था। यह कहीं भी बड़ी शी घता से ले जाई जा सकती थी। सैनिकों के वेतनों के लिए अधिकतर पड़ोसी क्षेत्रों को लूटा जाता था। लेकिन केवल इसी कारण हम इस राज्य को लड़ाकू राज्य नहीं कह सकते। इसमें कोई सदेह नहीं कि यह एक क्षेत्रीय राज्य था लेकिन यह निश्चय ही लोकप्रियता पर आधारित था। इस हिसाब से शिवाजी एक लोकप्रिय शासक या जो इस क्षेत्र में मुगलों के विस्तार के खिलाफ़ जनसाधारण की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता था।

### औरंगजेब तथा दक्कन के राज्य (1658-87)

दक्कन राज्यों के साथ औरंगज़ेव के संबंधों को तीन चरणों में विभक्त किया जा सकता है। पहला चरण 1668 तक था जिसके दौरान मुगलों का प्रमुख लक्ष्य अहमदनगर राज्य के उन क्षेत्रों को बीजापुर से वापस लेना था जो 1636 की संधि के अंतर्गत बीजापुर को मिल गये थे। दूसरा चरण 1684 तक चला जिसके दौरान दक्कन में सबसे अधिक खुतरा मराठों को समझा गया और मुग़लों ने शिवाजी तथा उसके पुत्र शंभाजी के खिलाफ़ बीजापुर तथा गोलकुंडा को अपने पक्ष में मिलाने के प्रयास किये। साथ ही मुगलों ने दक्कन के राज्यों के क्षेत्रों पर भी हमले शुरू किये और उन्हें पूरी तरह मुगलों के अधीन लाने का प्रयत्न किया। अंतिम चरण उस समय शुरू हुआ जब मराठों के खिलाफ़ बीजापुर तथा गोलकुंडा का सहयोग हासिल करने से निराश होकर औरंगज़ेव ने बीजापुर तथा गोलकुंडा को ही पूरी तरह अपने कृब्जे में करने का निश्चय किया।

#### प्रथम चरण (1658-68)

1636 की संधि के अंतर्गत मराठों के खिलाफ़ बीजा-पुर तथा गोलकुंडा के समर्थन को प्राप्त करने के लिए शाहजहाँ ने रिश्वत के रूप में अहमदनगर राज्य के एक तिहाई क्षेत्र को उन्हें देने के अलावा यह वचन दिया था कि वह कभी-कभी बीजापुर तथा गोलकुंडा पर कब्जा नहीं करेगा। लेकिन इस नीति का शाहजहाँ ने स्वयं ही त्याग कर दिया था। 1657-58 में गोलक्ंडा तथा बीजापुर के राज्यों को मिटा देने की धमकी दी गई। गोलकुंडा को बहुत बड़ा हर्जाना देना पड़ा तथा बीजापुर को 1636 में मिले निजामणाही क्षेत्रों को समर्पित करना पड़ा। मुग़लों ने इस कार्य को इस आधार पर उचित ठहराया कि बीजापुर तथा गोजकुंडा ने कर्नाटक के विस्तृत क्षेत्रों पर क़ब्ज़ा कर लिया था और वे इसके लिए मुग़लों को हर्जाना देने पर इसलिए बाध्य थे क्योंकि ये दोनों राज्य मुग़लों के अधीन थे तथा उनकी विजय मुगुलों की तटस्थता के कारण ही संभव हो सकी थी। इसके अलावा दक्कन में मुगल सेना का खर्चा बहुत अधिक था और दक्कन के राज्यों से प्राप्त राशि इसके लिए पूरी नहीं पड़ती थी। बहुत समय

तक यह खर्चा मालवा तथा गुजरात के खजानों की रांशि से पूरा किया जाता रहा।

दक्कन में सीमित रूप से आगे बढ़ने की मुनलों की नीति के दूरगामी प्रभाव पड़े जिसे न तो शाहजहाँ और न ही औरंगज़ेब उस समय पूरी तरह समझ सके । इस नीति के कारण हमेशा के लिए मुनलों की सन्धियों तथा उनके वायदों के प्रति अविश्वास हो गया और इसके कारण मुनल, मराठों के विरुद्ध अन्य शक्तियों को संगठित नहीं कर सके । औरंगज़ेब ने 25 वर्षों तक इस नीति की सफलता के लिए प्रयास किए लेकिन उसे विशेष सफलता नहीं निली।

औरंगज़ेव के सम्राट बनने के समय दक्कन में दो समस्याएँ थीं: एक शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति थी और दूसरी समस्या बीजापुर को इस बात के लिए राजी करना या कि वह । 636 की संधि के अंतर्गत प्राप्त क्षेत्रों को मुग़लों को वापस कर दे। 1657 में कल्याणी तथा विदार को वापस ले लिया गया। 1660 में रिश्वत देकर परंदा भी हासिल कर लिया गया था। लेकिन शोलापुर अभी भी बचा था। औरंगज़ेव ने यह आशा की थी कि इन प्रतिकृल परिस्थितियों से बाध्य होकर आदिल शाह शिवाजी के विरुद्ध मुग़लों के अभियान में सहर्ष साथ देगा। पर यह आशा रालत साबित हुई। 1636 में शाहजी के विरुद्ध आदिल शाह का समर्थन प्राप्त करने के लिए शाह-जहाँ ने उसे बहुत बड़ी रिश्वत दी थी। औरंगज़ेब आदिल शाह को 1636 में प्राप्त क्षेत्रों के अलावा और कुछ दे भी नहीं सकता था। इसके विपरीत औरंगज़ेब ने आदिल शाह द्वारा अपनाये गये असहयोग के रवैये से कोधित होकर शिवाजी तथा आदिल माह दोनों को सबक सिखाने के लिए राजा जयसिंह को दक्कन भेज दिया। इससे स्पष्ट है कि औरंगज़ेब को मुग़ल सेना की शक्ति तथा अपने विरोधियों की कमज़ोरी पर पूरा भरोसा था। लेकिन जयसिंह बहुत कुशल कूटनीतिज्ञ था। उसने औरंगजोब से कहा "इन दोनों मूखों पर एक साथ हमला करना मेरी नासमझी होगी।"

उस समय जयसिंह ही अकेला मुगल राजनीतिज्ञ था जिसने दनकन में पूरी तरह आगे बढ़ने की नीति का समर्थन किया था। जयसिंह का विश्वास था कि दक्कन

में विना पूर्ण आकामक नीति के मराठों की समस्या नहीं सुलझाई जा सकती। औरंगज़ेव इसी निष्कर्ष पर बीस वर्ष बाद पहुँचा।

बीजापुर के विरुद्ध अभियान की तैयारी करते समय जयसिंह ने और गज़ेब को लिखा था "बीजापुर-विजय सारे दक्कन तथा कर्नाटक के विजय की भूमिका है।" लेकिन और गज़ेब इतना साहसपूर्ण कदम उठाने से हिनकिचा रहा था। हम इसके कारणों का केवल अंदाजा लगा सकते हैं: उस समय उत्तर पश्चिम में ईरान के शासक का खतरा बना हुआ था। उधर दक्कन का अभियान बड़ा लंबा तथा कठिन होता और वहाँ सम्राट को स्वयं रहना पड़ता क्यों कि इतनी बड़ी सेना किसी सरदार या किसी राजकुमार के नेतृत्व में नहीं छोड़ी जा सकती थी। महत्वाकांशी शाहजहाँ ने इस बात को अनुभव किया था और इसलिए जब तक शाहजहाँ जीवित था, और गज़ेब किसी दूर के अभियान पर कैसे जा सकता था?

सीमित साधनों के कारण जयसिंह के बीजापुर अभियान (1665) को असफल होना ही था। इस अभियान के कारण दक्कन के राज्य मुग़लों के ख़िलाफ़ संगठित हो गये और क़ुतुब शाह ने बीजापुर की सहायता के लिए एक बड़ी सेना भेजी। दक्कन के राज्यों ने छापामार नीति अपनाई। उन्होंने जयसिंह को बीजापुर के दूर-दराज क्षेत्रों में आक्रमण करने दिया ताकि मुग़लों को वहाँ बाद में कोई रसद प्राप्त न हो सके। अब जयसिंह को महसूस हुआ कि वह शहर पर हमला नहीं कर सकता था क्योंकि वह अपने साथ बड़ी तोपों को लाया नहीं था और शहर की घेरेबंदी असंभव थी। पीछे लौटना भी उसे बड़ा महंगा पड़ा। जयसिंह के इस अभियान से मुगलों को न तो धन और न ही किसी क्षेत्र की प्राप्ति हो सकी। इस निराक्षा तथा औरंगज़ेब की नाराजगी के कारण ही जयसिंह की अकाल मृत्यु हो गई (1667)। इसके अगले वर्ष, 1668 में, मुग़लों ने रिश्वत देकर शोलापुर को हासिल किया और इस प्रकार प्रथम चरण समाप्त हुआ।

#### दूसरा चरण (1668-1684)

1668 तथा 1676 के बीच मुज़ल चुपचाप दक्कन की स्थिति को भापते रहे। इस अविध में गोलकुण्डा में मदन्ना

तथा अखन्ना के शक्तिशाली होने से दक्कन की राजनीति में एक नया तत्व पैदा हो गया था। ये दोनों योग्य भाई 1672से लेकर 1687 में इस राज्य की समाप्ति तक, वहाँ के राजा जितने शक्तिशाली बने रहे। इन भाइयों ने गोलकुंडा, बीजापूर तथा शिवाजी को मिलाकर एक विग्रटीय शक्ति स्थापित करने का प्रयास किया। यह नीति बीजापुर के दरबार के आंतरिक झगड़ों तथा शिवाजी की असीम महत्वाकाक्षा के कारण सफल नहीं हो सकी । बीजापूर के विभिन्न वर्गी से यह आशा की भी नहीं जा सकती थी कि वे एक स्थिर नीति पर क़ायम रहें। अपने तात्कालिक हिलों के अनुसार वे कभी तो मुग़लों का साथ देते और कभी उनके खिलाफ़ हो जाते थे। शिवाजी भी कभी बीजापुर को लटता और कभी मुग़लों के विरुद्ध संघर्ष में उसका साथ देता। यद्यपि औरंगजेब दक्कन में मराठों की बढ़ती शक्ति से चितित था फिर भी वह दक्कन में मुग़ल विस्तार पर रोक लगाना चाहता था। इसलिए उसने कई बार बीजापुर की गद्दी पर ऐसे शासक को बैठाने के प्रयास किए जो शिवाजी के विरुद्ध मुग़लों का साथ दे और गोल-कुंडा से प्रभावित न हो।

इस नीति के अंतर्गत मुगलों ने बीजापुर में कई बार हस्तक्षेप किया। पहली बार उन्होंने 1676 में हस्तक्षेप किया जब वहाँ के प्रतिशासक खवास खाँ को जिसने रिश्वत लेकर शिवाजी के खिलाफ़ मुगलों का साथ देने का बचन दिया था, उखाड़ फेंका गया। मुगलों ने खवास खाँ को अपने अफ़ग़ान प्रतिद्वंदियों को समाप्त करने के लिए मदद दी। लेकिन इस प्रयास में मुगलों को बीजापुर तथा गोलकुंडा की संगठित शक्ति का सामना करना पड़ा। यद्यपि मुगलों ने रिश्वत का रास्ता अपनाकर नालहुर्ग तथा गुलबर्ग को हासिल कर लिया, वे मराठों के विरोधी तथा अपने पक्ष के किसी शासक को गद्दी पर बैठाने के मुल लक्ष्य को पूरा नहीं कर सके।

अब औरंगजेब ने एक नया तरीक़ा अपनाया।
उसने मुगल प्रशासक बहादुर खाँ को वापस बुलाकर उसकी
जगह ऐसे अफ़ग़ान सरदार और सैनिक, दिलेर खाँ, को
भेजा जिसके बीजापुर के अफ़ग़ानों के साथ बड़े अच्छे
संबंध थे। दिलेर खाँ ने अफ़ग़ान नेता बहलोल खाँ पर
गोलकुंडा के खिलाफ़ मुगल अभियान में साथ देने के लिए

जोर डाला । गोलकुंडा के शासक ने अपनी राजधानी में शिवाजी का खुले दिल से स्वागत किया था क्योंकि वहाँ वास्तविक शक्ति मदन्ना तथा अखन्ना के हाथों में थी। इन्हीं भाइयों के कारण मुगलों तथा बीजापुर का मिला-जुला अभियान (1677 में) असफल हो गया। बीजापूर के अफ़ग़ान अब मसीबत में पड़ गये और उन्हें आदिल शाही साम्राज्य को वचाने के लिए कुतुब शाह की सहायता माँगनी पड़ी । क़्तुब शाह ने सहायता के बदले कुछ शत रखी जिन्हें अफ़ग़ानों को मानना पड़ा। इनके अनुसार दक्कनी गुट के नेता सीदी मसूद को प्रतिशासक बनाया गया तथा यह निश्चय हुआ कि सीदी मसूद को अफ़ग़ान सैनिकों का वेतन चुकाने और उसके बाद उन्हें बर्खास्त करने के लिए छ: लाख रुपये दिये जाएँगे और बीजापूरी प्रशासन के काम काज में गोलकुंडा से एक सलाहकार भेजा जाएगा। इस सलाहकार पद पर अखन्ना को नियुक्त किया गया । बीजापुर तथा दक्कन की राजनीति में हैदराबाद के प्रभाव का यह चर्मोत्कर्ष था।

कुछ समय तक शिवाजी इस समभौते से अलग रहा। उसने अपने कर्नाटक अभियान के दौरान लूटी गई सम्पत्ति का हिस्सा कुनुब शाह को देने से इन्कार कर उसका कोध मोल ले लिया था। अब इस बात पर समझौता हुआ कि शिवाजी अपनी गतिविधियों को कोंकण तक सीमित रखेगा। इस सारी स्थिति में सबसे अधिक अनिश्चयता शिवाजी के कारण ही बनी हुई थी जो अपनी भूमिका अकेले ही निभाना चाहता था। कर्नाटक से लौटकर उसने निष्ठुर हिसा की नीति जारी रखी और बीजापुर को अपने पक्ष में करने का षड्यंत्र रचा। सीदी मसूद ने शिवाजी को लिखा "हम पड़ोसी हैं। हम एक ही नमक खाते हैं। राज्य के कल्याण में आपकी और हमारी समान दिलचस्पी है। हमारा दुश्मन (अर्थात मुगल) हमें तबाह करने के लिए दिन-रात प्रयत्न कर रहा है। हम दोनों को साथ मिलकर विदेशियों को निकाल देना चाहिए।"

मसूद मुज़ल सरदार दिलेर खाँ से भी मिला। शान्ति प्रयास के रूप में आदिल शाह ने अपनी बहन, जिसकी बहुत प्रतिष्ठा थी, की शादी औरंगज़ेब के पुत्र से करने का वायदा किया। मसूद ने औरंगज़ेब की आज्ञा-पालन तथा शिवाजी का साथ न देने का भी वचन दिया। लेकिन

इसी बीच सीदी मसूद तथा शिवाजी के बीच चल रही बातचीत की खबर मुगलों के कानों तक पहुंच गई और उन्होंने (1679 में) बीजापुर पर आक्रमण करने का निण्चय किया।

इस प्रकार हम देखते हैं कि मुग़लों के राजनीतिक तथा सैनिक प्रयासों का परिणाम यही हुआ कि उन्होंने अपने खिलाफ़ तीनों दक्कनी शक्तियों को संगठित हो जाने का अवसर दिया । वीजापुर को क़ब्ज़े में करने का दिलेर लांका आखिरी प्रयास (1679-80) भी असफल रहा क्यों कि किसी भी मुगल प्रशासक के पास ऐसे साधन नहीं थे जिससे वह दक्कन के राज्यों की संगठित शक्ति का मुकाबला कर सकता। इसके अलावा इस संघर्ष में कर्नाटक के पैदल सैनिकों ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बीजापुर पर डाले गये मुग़ल घेरे को उठाने के लिए विराद के शासक प्रेम नाइक ने 30,000 सैनिक भेजे। शिवाजी ने भी बीजापुर की सहायता के लिए एक बड़ी सेना भेजी तथा चारों तरफ मुग़लों के क्षेत्रों पर आक्रमण आरंभ कर दिया। इस प्रकार दिलेर खाँ के हाथों कुछ न लगा। इसके विपरीत मुगल क्षेत्र मराठों के आक्रमणों के लिए खुल गए। औरंगज़ेब ने दिलेर खाँ को भी वापस बूला लिया।

#### तीसरा चरण (1684-87)

इस प्रकार हम देखते हैं कि 1676 और 1680 के बीच दक्कन में मुगलों को कोई विशेष सफलता हासिल नहीं हुई। अपने विद्रोही पुत्र, राजकुमार अकबर का पीछा करते हुए औरंगज़ेब 1681 में जब दक्कन पहुँचा तब उसने अपनी सारी शक्ति शिवाजी के लड़के तथा उत्तराधिकारी शंभाजी के खिलाफ़ लगा दी। बीजापुर तथा गोलकुंडा को मराठों का साथ छोड़ देने पर राज़ी करने के प्रयास किए गए। लेकिन उसके प्रयासों का भी वही फल हुआ जो पहले के मुगलों सरदारों की चेष्टाओं का हुआ था। मुगल के खिलाफ़ मराठे ढाल के समान थे और दक्कन के राज्य यह नहीं चाहते थे कि उनकी यह सुरक्षा समाप्त हो जाए।

अब औरंगज़ेब न ठोस क़दम उठाने का निश्चय किया। उसने आदिल शाह को अपने अधीन राजा होने के कारण आदेश दिया कि वह मुग़ल सेना को रसद

दे, मूक्त रूप से अपने क्षेत्र से होकर गुज़रने दे तथा मराठों के खिलाफ़ संघर्ष के लिए 5,000 से 6,000 घुड़सवार दे। उसने मुग़लों का विरोध करने वाले प्रमुख बीजापुरी सरदार शरजाखाँ को भी बर्खास्त करने की माँग की। इससे आदिल शाह और मुग़लों के बीच का मतभेद उभर कर सामने आना ही था। आदिल शाह ने गोलकुंडा तथा शंभाजी, दोनों से सहायता का अनुरोध किया और उसे यह सहायता त्रन्त मिली। लेकिन इसके बावजूद दक्कन राज्यों की यह संगठित सेना भी मुगल सेना की शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकी और विशेषकर जब, जैसा हम पहले भी देख चुके हैं, इसका नेतृत्व स्वयं मुगल सम्राट अथवा एक उत्साही राजकुमार के हाथों में हो। इसके बावजूद मुग़लों को अठारह महीनों तक घेरा डाल-कर पड़ा रहना पड़ा। इसके अंतिम चरणों में सेना का नेतृत्व औरंगज़ेब ने स्वयं अपने हाथों में लिया। अंत में (1686 में)बीजापुर को हार माननी पड़ी। जिस कठिनाई से यह अभियान सफल हुआ, उससे पहले के जयसिंह (1665) तथा दिलेरखान (1679-80) के अभियानों की असफलता की बात समझ में आती है।

बीजापुर के पतन के बाद गोलकुंडा पर मुग़लों का आक-मण निश्चित था। क़्तुब शाह के इतने 'पाप' थे कि क्षमा नहीं किये जा सकते थे। उसने ग़ैर-मुसलमानों, मदन्ना तथा अखन्ना के हाथों में इतनी शक्ति दे दी थी तथा अनेक अवसरों पर शिवाजी का साथ दिया था। विश्वास घात का उसका अन्तिम कार्य, औरंगज्ञेब की चेतावनी के बाब-जूद बीजापुर की सहायता के लिए चालीस हजार सैनिक भेजना था। 1685 में कड़े मुक़ाबले के बाद मुग़ल गोल-कुंडा पर कब्ज़ा करने में सफल हो गये। सम्राट ने बहुत बड़े हर्जाने, कुछ क्षेत्रों, तथा मदन्ना और अखन्ना की बर्खास्तगी के बदले कुतुब शाह की क्षमा प्रदान करना स्वीकार किया। कुतुब शाह भी इस बात पर राज़ी हो गया । मदन्ता और अखन्ता को घसीटकर सड़क पर लाया गया और वहाँ उनकी हत्या कर दी गई (1686)। लेकिन यह अपराध भी क्रुतुबशाही राज्य को नहीं बचा सका । बीजापुर के पतन के बाद औरंगज़ेब ने ज़ुतुब शाह को दंड देने का निश्चय किया। 1687 में उसने अपना अभियान आरंभ किया और छु: महीने के बाद रिश्वत तथा धोखाधड़ी से क़िले पर क़ब्ज़ा करने में सफल हुआ।

औरंगज़ेब दिजयी तो हो गया था लेकिन उसे जत्दी ही पता लग गया कि बीजापुर तथा गोलकुंडा का पतन उसकी कठिनाइयों की शुरकात ही थी। अब औरंगज़ेब के जीवन का आखिरी और सबसे कठिन चरण आरम्भ हुआ।

# औरंगजेब, मराठे तथा दक्कन—अन्तिम चरण (1687-1707)

बीजापुर तथा गोलकुंडा के पतन के बाद औरंगजेब ने अपनी सारी शक्ति मराठों के खिलाफ़ लगा दी। बुरहानपुर तथा औरंगाबाद पर आक्रमणों के अलावा नय मराठा गासक गंभाजी ने औरंगजेब के विद्रोही पुत राजकुमार अकबर को शारण देकर औरंगजेब को एक बड़ी चनौती दी थी। औरंगज़ेब को इस बात का अत्यन्त भय था कि मराठों के समर्थन का बल पाकर मुग़ल क्षेत्रों में राजकुमार अकबर के आक्रमणों से एक लंबा गृहयुद्ध शुरू हो जाएगा। लेकिन उधर शंभाजी ने राजकुमार अकबर को पूरा समर्थन न देकर अपनी शक्ति पुर्तगालियों तथा सिदियों के खिलाफ़ व्यर्थ की लड़ाई में लगा दी। इससे राजकुमार अकबर का क्षुब्ध होना स्वाभाविक था। जब औरंगजेब बीजापुर तथा गोलकुंडा के खिलाफ़ संघर्षों में व्यस्त था, उस समय भी गंभाजी ने राजकुमार अकबर को बड़ी माला में सहायता देना अस्वीकार कर दिया था। इसी कारण 1686 में मुगल क्षेत्रों पर राजकुमार अकबर के आक्रमणों को आसानी से असफल किया जा सका था। निराश होकर राजकुमार अकबर समुद्र के रास्ते भागकर ईरान चला गया जहाँ उसने ईरान के राजा से पनाह माँगी।

बीजापुर तथा गोलकुंडा के पतन के बाद भी शंभाजी अपने व्यसनों में तथा अपने आंतरिक प्रतिद्व द्वियों से निबटने में व्यस्त रहा। 1689 में अपने गुप्त अड्डे, संगमेश्वर में, एकाएक मुगलों के आक्रमण से शंभाजी अचंभित रह गया। उसे औरंगजेब के सामने लाया गया और विद्रोही तथा काफिर ठहरा कर उसकी हत्या कर दी गई। यह औरंगजेब की निस्संदेह एक और बड़ी राजनीतिक गलती की। मराठों से समझौता कर औरंगजेब बीजापुर तथा गोलकुंडा पर अपनी विजय को पक्का कर सकता

या। शंभाजी की हत्या कर न केवल उसने इसका मौका गंवा दिया बल्कि मराठों को अपना संघर्ष और तेज करने का बहाना दे दिया। किसी एक श्रात्तिणाली नेता के अभाव में मराठा सरदारों ने खुले आम मुगल क्षेत्रों में लूटपाट आरंभ कर दी। मुगल सेना को देखते ही वे इधर-उधर छिप जाते थे। मराठों को समाप्त करने के बदले और गंज़ेब ने इन्हें सारे दक्कन में अपनी गतिविधियों को बढ़ाने का अवसर दिया। शंभाजी के छोटे भाई राजाराम का राज्याभिषेक तो हुआ लेकिन राजधानी पर मुगलों का आक्रमण होता देख वह वहाँ से भाग निकला। राजाराम ने भाग कर पूर्वी तट पर जिजी में शरण ली और वहाँ से मुगलों के खिलाफ अपने संघर्ष को जारी रखा। इस प्रकार मराठों का विद्रोह पश्चिम से लेकर पूर्वी तट तक फैल गया।

कुछ समय तक औरंगजेब अपने सारे शत्ओं को समाप्त कर अपनी शक्ति के शिखर पर पहुँच गया था। उसके कुछ सरदार इस राय के थे कि उसे उत्तर भारत लौट जाना चाहिए और मराठों के खिलाफ़ संघर्ष का काम दूसरों पर छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा ऐसा लगता है कि एक और पक्ष भी था जिसे युवराज शाह आलम का समर्थन प्राप्त था और जिसकी राय थी कि कर्नाटक का राज्य बीजापुर तथा गोलकुंडा के अधीनस्थ शासकों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। औरंगज़ेव ने इन सभी प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। यहाँ तक कि दक्कन के शासकों से बातचीत करने के लिए शाह आलम को बंदी बना लिया। उसका विश्वास था कि वह मराठों की शक्ति को कुचलने में सफल हो गया है। इस क(रण 1690 के बाद औरंगज़ेब ने कर्नाटक के विशाल तथा समृद्ध क्षेत्र को क़ब्जे में करने पर ध्यान दिया। लेकिन यह औरंगजेब के वस के बाहर की बात थी। उसने बीजापुर तथा गोलकुंडा के राज्यों में स्थिर प्रशासन क़ायम करने के बदले दूर-दूर तक आक्रमण किए जिससे विभिन्न क्षेत्रों में सम्पर्क साधन दूर-दूर तक फैल गए जिनकी रक्षा करना कठिन था और जिन पर मराठों ने हमले करने शुरू कर दिए।

1690 तथा 1703 के बीच औरंगज्ञेच मराठों से समभौता न करने की अपनी जिंद पर अड़ा रहा। उसने जिंजी में राजाराम पर घेरा डाल दिया जो बहुत दिनों तक चला। 1698 में जिंजी का पतन हुआ लेकिन

राजाराम वहाँ से निकल भागने में सफल हो गया। उघर मराठों का संघर्ष और तेज हो गया और इससे कई अव-सरों पर मुग़लों को बड़ी हानि उठानी पड़ी। मराठों ने कई किलों को वापस ले लिया और राजाराम भी सतारा लौटने में सफल हुआ।

इन पराजयों से औरंगज़ेब हतोत्साहित नहीं हुआ। उसने सभी मराठों के किलों पर पुनः कृष्णा करने की ठानी। 1700 से 1705 के साढ़ें पाँच वर्षों तक औरंगज़ंब अपने संग्ण शरीर को एक किलों से दूसरे किले तक ढोता फिरा। बाढ़, महामारी तथा भराठों के छापामारों ने मुग्नल सेना को तबाह कर डाला। अनेक सैनिक मारे गये। सैनिकों तथा सरदारों के बीच असंतोष तथा उनकी थकावट बढ़ती गई। उनका साहस भी धीरे-धीरे खत्म होता गया। यहाँ तक कि कई जागीरदारों ने मराठों के साथ गुप्त समझौतें कर उन्हें चौथ देना स्वीकार कर लिया ताकि मराठे उनकी जागीरों को शान्ति से रहने दें।

आखिरकार 1703 में औरंगज़ेब ने मराठों के साथ बातचीत शुरू की। वह शंभाजी के पुत्र साहू को रिहा करने पर तैयार हो गया जो सतारा में अपनी माँ के साथ बंदी बना लिया गया था। साहू के साथ अच्छा बर्ताव किया गया। उसे राजा की पद्वी तथा 7,000 का मनसब प्रदान किया गया था। बड़ा होने पर उसकी शादी प्रतिष्ठित मराठे परिवारों की दो लड़िक्यों के साथ की गई थीं। औरंगज़ेब साहू को शिवाजी का स्वराज्य तथा दक्कन में सरदेशमुखी का अधिकार देकर उसकी विशेष हैसियत को मान्यता प्रदान करने के लिए तैयार था। साहू का स्वागत करने के लिए 70 से अधिक मराठे सरदार इकट्ठे हुए। लेकिन औरंगज़ेब ने अंतिम क्षण में मराठों के उद्देशों के प्रति आशंकित होकर इन सभी तैयारियों को रद कर दिया।

' 1706 में औरंगज़ेब को विश्वास हो गया कि मराठों के सभी किलों पर क़ब्ज़ा करना उसके बस के बाहर की बात है। उसने धीरे-घीरे अहमदाबाद की ओर लौटना शुरू किया पर रास्ते में मराठों के आक्रमण होते रहे।

इस प्रकार 1707 में औरंगाबाद में औरंगज़ेब ने जब आखिरी सांस ली तब वह अपने पीछे एक ऐसा साम्राज्य छोड़ गया जो क्षीण पड़ गया था और जिसमें तरह-तरह की आंतरिक समस्याएँ उभर कर सामने आ रहीं थीं।

### मुगल साम्राज्य का पतन - औरंगजेब की जिम्मेदारी

अौरंगज़ेब की मृत्यु के बाद मुग़ल साम्राज्य का तेज़ी से पतन होने लगा। मुग़ल दरबार सरदारों के बीच आपसी झगड़ों और षड़यंत्रों का अड्डा बन गया और शीघ्र ही महत्वाकांक्षी तथा प्रान्तीय शासक स्वाधीन रूप में कार्य करने लगे। मराठों के हमले दक्कन से फैलकर साम्राज्य के मुख्य भाग, गंगा घाटी, तक पहुँच गए। साम्राज्य की कमज़ोरी उस समय विश्व के सामने स्पष्ट हो गई जब 1739 में नादिरशाह ने मुग़ल सम्राट को बंदी बना लिया तथा दिल्ली को खुले आम लूटा।

प्रथन उठता है कि मुग़ल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद की घटनाएँ किस हद तक जिम्मेदार थीं और किस हद तक औरंगज़ेब की ग़लल नीतियाँ? इस बात को लेकर इतिहासकारों में काफ़ी मत-भेद रहा है। हालाँकि औरंगज़ेब को इसके लिए जिम्मेदार होने से पूर्णतया मुक्त नहीं किया जाता, अधिकतर आधु-निक इतिहासकार औरंगज़ेब के शासनकाल को देश की तात्कालिक आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक तथा बौद्धिक स्थिति और उसके शासनकाल के पहले और उसके दौरान कीं अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं।

मध्ययुगीन भारत की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति का पूरा मूल्यांकन किया जाना अभी बाक़ी है। पहले के अध्याय में हम देख चुके हैं कि सत्तहवीं शताब्दी के दौरान भारत में वाणिज्य तथा व्यापार का बहुत विकास हुआ तथा हस्तकला के माध्यम से निमित वस्तुओं की माँग भी बढ़ती गई। इस माँग को तभी पूरा किया जा सकता

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> कहा जाता है कि औरंगजेंब ने साहू को इस गार्त पर राज लौटाना स्वीकार किया था कि वह मुसलमान हो जायेगा लेकिन तात्का-लिक वृत्तान्त इस बात का समयंन नहीं करते। अगर औरंगजेंब साहू को मुसलमान बनाना चाहता था तब वह उस समय कर सकता था जब साहू 13 वर्षों तक उसका बंदी रहा था।

था जब कपास तथा नील जैसे कच्चे माल का भी उत्पादन साथ-साथ बढ़ता रहे। इस काल में मुग़ल सरकारी ऑकड़ों के अनुसार उन क्षेत्रों का जहाँ जाब्ती अर्थात् भूमि की नपाई के आधार पर बनाई गई व्यवस्था, का विस्तार हुआ। इस बात के भी कुछ सबूत मिलते हैं कि कृषि योग्य भूमि का भी विस्तार हुआ। यह आर्थिक परिस्थितियों के अलावा मुग़लों की प्रशासनिक नीतियों के कारण ही संभव हुआ। हर सरदार तथा ऐसे धामिक नेता जिसे भूमि अनुदान में मिलती थी से आणा की जाती थी कि वह कृषि के विस्तार और विकास में व्यक्तिगत हिच लेगा। कृषि सम्बन्धित दस्तावेजों को सावधानी से रखा जाता था। इतिहासकारों को इन विस्तृत ब्योरों को देखकर आश्चर्य होता है। इनमें हर गाँव के न केवल हलों, बैलों तथा कुंओं की संख्या दी गई है बल्क किसानों की संख्या भी दर्ज की गई है।

इसके बावजूद ऐसा विश्वास करने के कारण भी हैं कि वाणिज्य तथा व्यापार और कृषि उत्पादन उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा था जितना कि स्थिति और आवश्यकता के अनुसार बढ़ना चाहिए था। इसके कई कारण थे। मिट्टी की घटती हुई उपजाऊ शक्ति की पूरा करने के लिए कृषि के नये उपायों के बारे में लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। लगान की दर बहुत ऊँची थी। अकवर के समय से, यदि हम जमींदारों तथा अन्य स्थानीय अधिकारियों के हिस्से की शामिल करें तब यह कुल उत्पादन का क़रीब-करीब आधा हिस्सा होती थी<sup>1</sup>। यद्यपि राज्य का हिस्सा अलग-अलग क्षेत्रों के अनुसार अलग-अलग था, अर्थात् राजस्थान तथा सिंध जैसे कम उपजाऊ राज्यों में कम तथा कश्मीर में केसर उत्पादन करने वाले उपजाऊ क्षेत्रों में अधिक था, आमतौर पर लगान इतना अधिक नहीं था कि इसके कारण किसान खेती छोड़ दें। बास्तव में पूर्वी राजस्थान के आँकड़ों से पता चलता है कि सतहवी शताब्दी के उत्तराद्ध तथा अठारहवीं शताब्दी के आर्म्भ में नये गाँव बराबर बसते गये (इससे पहले की अवधि के आँकड़े हमें प्राप्त नहीं हैं)। ऐसा लगता है कि

मामाजिक, तथा कुछ हद तक प्रशासनिक, कारणों से कृषि का उतना अधिक विकास नहीं हो पाया। अनुमान लगाया जाता है कि इस काल में देश की आबादी साढे बारह करोड़ थी। इसका अर्थ यह हुआ कि कृषि भूमि बहुत वड़ी मात्रा में उपलब्ध थी। लेकिन इसके बावजुद हमें कई गाँवों में ऐसे किसानों के बारे में सुनने को मिलता है जिनके पास कोई जुमीन नहीं थी। इनमें से अधिकतर लोग अछ्त वर्ग में समझे जाते थे। खेती करने वाला वर्ग तथा जुमींदार, जो अधिकतर उच्च जातियों के थे न तो चाहते थे कि अछत नये गाँव बसायें और इस प्रकार जमीन की मिल्कियत हासिल करें और न ही इस बात को कोई प्रोत्साहन देते थे। उनका हित इसी में था कि ये लोग गाँव में अतिरिक्त श्रमिक के तौर पर ही रहें और उनके लिए मत जानवरों की खाल उतारने तथा चमड़े की रस्सियाँ बनाने जैसे छोटे काम करते रहें। भूमिहीन अथवा ग़रीब (जिनके पास बहुत कम जमीन थी) लोगों के पास न तो ऐसा संगठन था और न ही इतनी पूँजी थी. कि वे अपने बल पर नई ज़मीन पर खेती कर सके अथवा नये गाँव बसा सकें। कभी-कभी नयी जमीन पर खेती करने के कार्य में राज्य पहल करता था। लेकिन 'अछूत' इसका पूरा लाभ नहीं उठा सकते थे क्योंकि राज्य को इस काम में स्थानीय जुमींदारों तथा गाँव के मुखियों (मुक़द्दमों) का सहयोग लेना ही पड़ता था और ये, जैसा कि हम देख चके हैं, दूसरी जातियों के होते थे और अपने ही वर्ग के हितों के प्रति जागरूक थे।

इस प्रकार उत्पादन तो धीरे-धीरे बढ़ा परन्तु शासक वर्ग की आशाएँ तथा उनकी माँगें तंजी से बढ़ती गईं इस प्रकार मनसबदारों की संख्या 1605 में जहाँगीर के सम्राट बनने के समय में 2,069 से बढ़कर शाहजहाँ के शासनकाल में 1637 में 8,000 तथा औरगज़ेव के शासनकाल के उत्तराई में 11,456 हो गई। सरदारों की संख्या इस प्रकार पाँच गुनी हो गई लेकिन साम्राज्य की आय इस अनुपात में नहीं बढ़ी। इसके बाव-

अकबर के शासनकाल में आमतौर पर लगान औसत उत्पादन का एक तिहाई हिस्सा था लेकिन इसमें जमीदारों तथा अन्य स्थानीय अधिकारियों का हिस्सा सम्मिलित नहीं है। सलहवीं शताब्दी के मध्य के बाद राज्य का हिस्सा बढ़कर कुल उत्पादन का आधा भाग हो गया लेकिन इसमें जमीदारों तथा अन्य स्थानीय अधिकारियों (जिनमें गाँव के मुखिया इत्यादि शामिल थे)का हिस्सा भी शामिल था।

जूद शाहजहाँ के शासनकाल में एक भव्य काल की शुरूआत हुई। मुगल सरदारों के वेतन विश्व में सबसे ऊंचे थे ही। इस काल में उनकी अमीरी और विलासिता और भी अधिक बढ़ गई। यद्यपि कई सरदार वाणिज्य तथा व्यापार में, परोक्ष रूप से अथवा ऐसे व्यापारियों के माध्यम से जो उनके लिए कार्य करते थे, हिस्सा लेते थे फिर भी वाणिज्य तथा व्यापार से होने वाली आय जमीन से होने वाली आय का पूरक मान्न थी। इस कारण वे किसानों तथा जमींदारों को चूसकर जमीन से होने वाली आय को ही बढ़ाने में दिलचस्पी रखते थे।

हमें जमींदारों की संख्या तथा उनके रहन-सहन के स्तर के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है। जमीं-दारों के प्रति मुज़ल नीतियाँ अलग-अलग थीं। एक ओर तो यह माना जाता था कि राज्य की आतिरिक स्थिरता के लिए सबसे बड़ा खतरा ज़भींदार ही हैं, दूसरी ओर स्थानीय प्रशासन को चलाने के लिए बड़े पैमाने पर इनकी नियुक्ति होती थी। इनमें से कइयों-राजपूतों, मराठों तथा अन्य को - मनसब प्रदान किए जाते थे और साम्राज्य के आधार के विस्तार के लिए राजनीतिक पदों पर इनकी नियुक्ति की जाती थी। इस प्रक्रिया में जुमीं-दारों का वर्ग बहुत शक्तिशाली हो गया था और वह अब सरदारों की ग़ैरक़ानूनी माँगों को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। नहीं किसानों पर लगान का बोझ बढाना आसान था। विशेषकर जबकि उपजाऊ भूमि बड़ी माला में उपलब्ध थी और जुमींदारों तथा गाँव के मुखियों में अधिक खेतिहरों को अपने यहाँ काम करने के लिए लाने की होड़ लगी रहती थी। ऐसे किसान जो रोजगार की खोज में एक गाँव से दूसरे गाँव जाते रहते थे उन्हें पाही अथवा ऊपरी कहा जाता था । मध्ययुगीन ग्रामीण समाज के ये एक प्रमुख अंग थे लेकिन इनके अध्ययन पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि ज़मींदार ज़मीन से अधिक से अधिक कमाना चाहते थे और कई बार ऐसे तरीक़े अपनाते थे जो राज्य द्वारा स्वीकृत नहीं थे। इस कारण मध्ययुगीन ग्रामीण समाज के सभी आन्तरिक संघर्ष उभर कर सामने आ गये। कुछ क्षेत्रों में किसानों के बीच गंभीर असंतोष फैला तथा अन्य क्षेत्रों में जमींदारों के

नेतृत्व में विद्रोह तक हो गये। कई अवसरों पर इन जमींदारों ने स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्य स्थापित करने के प्रयास भी किए। प्रशासनिक स्तर पर भा सरदारों के बीच व्यापक असंतोष तथा भेदभाव फैला और इससे जागीर-दारी व्यवस्था में गंभीर संकट पैदा हो गया। अधिकतर सरदारों का यह प्रयास रहता था कि वे अधिक आमदनी वाली जागीर हथिया लें और इस कारण मुगल प्रशासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार बढ़ता गया। औरंगज़ेंब ने खालिसा, अर्थात् राजकीय व्यय के लिए सुरक्षित भूमि, की सीमा को बढ़ाकर इस संकट को और गंभीर कर दिया। उसने दिनों दिन बढ़ते प्रशासनिक खर्चे तथा युद्धों के खर्चे, जो उसके शासनकाल में बराबर होते रहे, के लिए खालिसा को बढ़ाया था।

(मुग़लों द्वारा विकसित सरदारों की व्यवस्था मुग़ल काल की सबसे प्रमुख विशेषता थी। हम देख चुके हैं कि किस प्रकार विना जातिभेद के मुग़ल योग्य से योग्य व्यक्तियों को अपनी सेवा में आकर्षित करने में सफल हुए थे। इनमें से देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोग थे और कुछ विदेशी भी थे। व्यक्तिगतं आधार पर बने मुगलों के प्रशा-सनिक ढाँचे के अन्तर्गत सरदारों ने बड़ी सफलता से काम किया और देश को काफ़ी हद तक सूरक्षा तथा शान्ति प्रदान की । सरदारों की यह भूमिक़ा सम्राट के प्रति मात्र सेवा भाव थी और ये अधिकतर अपने ही हितों का ध्यान रखते थे। कुछ इतिहासकारों का यह तर्क गलत है कि सरदारों का संगठन औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद इसलिए कमज़ोर पड़ गया क्योंकि मध्य एशिया से कुशल लोगों का आना रुक गया। वास्तव में औरंगज़ेब के सिहासनारूढ़ होने तक अधिकतर मृग़ल सरदार ऐसे व्यक्ति थे जिनका जन्म भारत में हुआ था। ऐसा विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि इनकी योग्यता का हास भारतीय जलवायु के कारण हुआ । यह तर्क अंग्रेज इतिहासकारों ने जातिभेद के आधार पर इसलिए दिया है जिससे वे ठंडे देशों के लोगों द्वारा भारत के आधिपत्य को उचित ठहरा सकें। लेकिन ये तर्क अब नहीं स्वीकार किए जा सकते।

यह भी कहा गया है कि क्योंकि सरदारों का वर्ग ऐसे लोगों का बना था जिसमें कई जातियों के लोग सिमन-

लित थे, इसलिए उनमें कोई राष्ट्रीय चेतना नहीं थी और उन्होंने राष्ट्रिवरोधी कार्य भी किए। लेकिन राष्ट्रीयता की भावना का, उस वर्थ में ि हे हम आज समझते हैं, मध्ययुग में कोई अस्तित्व नहीं था। इसके बावजूद नमक हलाली की भावना इतनी प्रभावणाली थी कि इसी के कारण सरदार मुगल वंश के प्रति वक्षादार बने रहे और उनमें एक प्रकार से देशभिक्त जीवित रही। जैसा कि हम देख चुके हैं, विदेशों से आने वाले सरदारों का अपने स्वदेश से कोई विशेष सम्पर्क नहीं रहता था और उनका सांस्कृतिक दृष्टि-कोण मुगल भारतीय ही हो जाता था।

मुगलों ने प्रशासनिक व्यवस्था के हर स्तर पर साव-धानी से ऐसे तरीं के लागू किए जिनसे विभिन्न जाति अथवा धर्म के लोगों के बीच ऐसा संतुलन बना रहे ताकि महत्वाकांक्षी सरदारों अथवा उनके दलों पर प्रभावशाली नियन्द्रण रखा जा सके। सरदार स्वाधीनता की कल्पना तभी करने लगे जब औरंगज़ेब के उत्तराधिकारियों ने जागीरदारी व्यवस्था में उत्पन्न संकट के कारण प्रशासनिक व्यवस्था को धीरे-धीरे कमज़ोर होने दिया। इस प्रकार म्रालों का शी घ्रता से विघटन मुग़ल प्रशासनिक व्यवस्था की कमज़ोरी का कारण नहीं बल्कि परिणाम था। यह अवश्य कहा जा सकता है कि मुग़ल प्रशासन बहुत हद तक केंद्रित या और इसकी सफलता अंततः सम्राट् की योग्यता पर निर्भर करती थी। योग्य सम्राटों के अभाव में वज़ीरों ने उसका स्थान लेने की चेष्टा की पर असफल रहे। इस प्रकार इस व्यवस्था के पतन तथा व्यक्तिगत असफलता की एक दूसरे पर प्रतिक्रिया हुई।

राजनीतिक क्षेत्र में औरंगज़ेब ने कई गंभीर ग़लतियाँ की। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार वह मराठों के आंदोलन के सही स्वरूप को नहीं समझ सका और शिवाजी को मिल बनाने की जयसिंह की सलाह अनदेखी कर दी। संभाजी की हत्या उसकी एक और बड़ी ग़लती थी। इसके बाद मराठों का ऐसा कोई प्रभावशाली नेता नहीं बच गया जिससे औरंगज़ेब बातचीत या समझौता कर सकता। उसे विश्वास था कि बीजापुर और गोलकड़ा को अपने कुब्जे में करने के बाद मराठे उससे

दया की भीख माँगेंगे और उसकी शर्तों को स्वीकार करने के अलावा रनके पास और कोई चारा नहीं रह जायेगा। औरंगज़ेव मराठों के स्वराज्या को छोटा करना और उनसे निष्ठा का वचन चाहता था। जब औरंगज़ेव ने अपनी सलती महसूस की और मराठों से वातचीत गुरू की तब चौथ तथा सरदेशमुखी की माँग आड़े आ गईं। बहुत हद तक इस बाधा को भी दूर किया गया। 1703 में मराठों और औरंगज़ेव के बीच समझौता क़रीब-क़रीब हो ही गया था लेकिन जैंसा कि हम देख चुके हैं औरंगज़ेव गाहू तथा मराठा सरदारों के प्रति अंत तक अविश्वासी बना रहा।

इस तरह औरंगज़ेब मराठों की समस्या का समाधान ढूँढ़ने में असफल रहा और अन्त तक इसका शिकार बना रहा। उसने कई मराठा सरदारों को मनसब प्रदान किए। यहाँ तक कि उच्चतम स्तर पर राजपूत सरदारों की अपेक्षा मराठा सरदारों के पास अधिक मनसब थे। लेकिन इसके वावजूद मराठा सरदारों पर पूरी तरह विश्वास नहीं किया गया। राजपूतों की तरह उन्हें जिम्मे-दारी अथवा विश्वास का कोई पद नहीं सींपा गया। इस प्रकार मराठे मुगल राजनीतिक व्यवस्था के अभिन्न अंग कभी नहीं बन सके। यदि औरंगज़ेव शिवाजी, संभाजी या शाहू से भी कोई राजनीतिक समझौता कर लेता तो बहुत बड़ा फ़र्क़ पड़ता। मराठों के खिलाफ़ दक्कनी राज्यों को संग-ठित करने की असफलता के लिए औरंगजेब की आलोचना की जाती है। यह भी कहा जाता है कि उन्हें जीतकर औरंग-ज़ेव ने अपने साम्राज्य को इतना बड़ा कर लिया था कि यह अपने ही भार के कारण ढह गया। शाहजहाँ के ही काल में 1636 की संधि भंग होने के बाद औरंगजेब तथा दक्कनी राज्यों के बीच गाढ़ी एकता असंभव थी। सम्राट बनने के बाद औरंगज़ेब दक्कन में पूर्ण विजय की नीति अपनाने से हिचिकिचा रहा था। उसने दक्कनी राज्यों की विजय का निर्णय जब तक संभव था, टाला। मराठों की बढ़ती शक्ति, गोलकुंडा के मदन्ना तथा अखन्ना द्वारा शिवाजी को दिए गए समर्थनं ग्रीर इस भय से कि वीजापुर पर शिवाजी तथा गोलकुंडा (जिस पर मराठों का प्रभाव था) का प्रभुत्व कायम हो जायेगा, औरंगीजीव दक्कन में

मे इस शब्द का प्रयोग मराठी लेखक शिवाजी द्वारा स्थापित राज्य के लिए करते हैं।

अभियान चलाने पर मजबूर हो गया था। बाद में राजकुमार अकबर को पनाह देकर संभाजी ने औरंगज़ेब को एक प्रकार से बड़ी चुनौती दी थी। औरंगज़ेब ने शीघ्र ही महसूस किया कि बीजापुर तथा गोलकुंडा को कब्ज़े में किये बिना मराठों से टक्कर लेना आसान नहीं है।

्गोलकुंडा, बीजापुर तथा कर्नाटक में मूगुल प्रशासन के विस्तार से मुग़ल प्रशासनिक सेवा टूटने लगी थी। मुग़लों के संपर्क साधन भी मराठों के हमलों के लिए खुले थे। यहाँ तक कि इस क्षेत्र के मूगुल सरदारों के लिए अपनी जागीरों से निर्धारित लगान उगाहना भी असंभव हो गया और कई बार उन्हें मराठों के साथ गुप्त संधियाँ करनी पड़ीं। इसके परिणामस्वरूप मराठों की शक्ति और प्रतिष्ठा बढी और उधर साम्राज्य की प्रतिष्ठा को धनका पहुँचा । संभवतः औरंगजेब यदि अपने सबसे बड़े लड़के शाह आलम की यह राय मान लेता कि बीजापुर तथा गोलकुंडा के साथ समझौता किया जाना चाहिए और उनके कुछ ही क्षेत्रों को साम्राज्य में मिलाया जाना चाहिए तो औरंगज़ेब के लिए बहुत लाभदायक होता। शाह आलम इस पक्ष में भी था कि बहत दूर होने के कारण कर्नाटक पर प्रभावशाली नियंत्रण रखना असंभव है इसलिए उसे वहीं के अधिकारियों के हाथों में छोड़ दिया जाना चाहिए।

मुगल साम्राज्य के पतन के दक्कनी तथा अन्य युद्धों और उत्तरी भारत से बहुत समय के लिए औरगज़ेब का गैरहाज़िर होना भी बहुत महत्वपूर्ण कारण थे ने औरगज़ेब ने कई गलत नीतियाँ अपनाई थीं और उसमें कई व्यक्तिगत कमज़ोरियाँ भी थीं जैसे, वह अत्यधिक संदेही तथा संकीर्ण विचारों का था । लेकिन इसके बावजूद मुगल साम्राज्य बहुत शक्तिशाली था तथा उसकी सैनिक और प्रशासनिक व्यवस्था ठोस थी । मुगल सेना दक्कन के पहाड़ी क्षेत्रों में मराठा छापामारों के हमलों का सामना करने में भले ही असफल रही हो और मराठों के किलों पर मुम्लिल से कब्ज़ा कर सकी हो और कब्ज़ा कर लेने के बाद उन्हें अधिक काल तक अपने अधीन रखने में असफल भी रही हो लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि उत्तरी भारत के मैदानों तथा कर्नाटक के विस्तृत पठार में मुगल

तोपलाना अभी भी सबसे अधिक प्रभावशाली था। और गज़ेब की मृत्यु के चालीस साल बाद भी जब मुग़ल तोपलाने की शक्ति और क्षमता घट गई, मराठे खुले मैदान में उसका मुझाबला नहीं कर सकते थे। लंबे समय तक अराजकता, युद्ध तथा मराठों के हमले से दक्कन की आबादी भले ही कम हुई हो और वहाँ का व्यापार, उद्योग तथा कृषि जड़भूत हो गया हो, परन्तु इसमें कोई संदेह नहीं कि साम्राज्य के मुख्य भाग उत्तरी भारत में, जो आधिक और राजनीतिक दृष्टि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था, मुग़ल प्रशासन अत्यंत प्रभावशाली बना हुआ था। यहाँ तक कि जिलों के स्तर पर मुग़ल प्रशासन इतना कारगर सिद्ध हुआ कि इसके कई तत्व ब्रिटिश प्रशासन में सम्मिलत किए गए।

सैनिक पराजयों और औरंगज़ेब की ग़लतियों के बावजूद राजनीतिक तौर पर लोगों के दिलो-दिमाग पर मुग़ल वंश का प्रभाव छाया रहा।

जहाँ तक राजपूतों का सवाल है हम देख चुके हैं कि मारवाड़ से मुगलों का संघर्ष इसलिए आरंभ नहीं हुआ था कि औरंगज़ेब ने इस बात का प्रयास किया कि हिंदुओं का कोई प्रभावशाली नेता न रहे बल्कि इसलिए कि नासमझी के कारण उसने दो मुख्य प्रतिद्वन्द्वियों के बीच मारवाड़ के राज्य को विभाजित कर दोनों की दुश्मनी मोल ले ली। इसके अलावा इस कदम से मेवाइ का शासक भी उससे क्षुब्ध हो गया क्योंकि वह मुगल हस्तक्षेप को बहत बडा खतरा समझता था। इसके बाद मार्वाड़ तथा मेवाड़ के साथ जो लंबा संघर्ष चला उससे मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को गहरा धक्का पहुँचा। यह बात और है कि 1681 के बाद इस संघर्ष का कोई विशेष सामरिक महत्व नहीं रहा। इस बात में संदेह है कि 1681 तथा 1706 के बीच यदि दक्कन में अधिक संख्या में राठौर राजपूत नियुक्त किये जाते तो मराठों से होने वाले संघर्ष में कोई विशेष अंतर पडता। जो भी हो, पहले की तरह राजपूत अधिक मनसब और अपने क्षेत्रों को वापसी की माँग करते रहे। इन माँगों को औरंगज़ेब की मृत्यु के छः साल के अंदर-अंदर स्वीकार कर लिया गया और इसके साथ ही मुग़ल साम्राज्य के लिए राजपूतों की समस्या समाप्त हो गई। इसके बाद साम्राज्य के विघटन

में उन्होंने न तो कोई भूमिका निभाई और न ही वे उसके पतन की प्रक्रिया को रोक सके।

औरंगजेब की धार्मिक नीति भी तात्कालिक सामा-जिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखी जानी चाहिए । औरगज़ेब स्वभाव से बड़ा कट्टर था और इस्लाम के क़ानुन के अंतर्गत ही काम करना चाहता था। लेकिन इस क़ानून का विकास भारत के बाहर विल्कुल विभिन्न परिस्थितियों में हुआ था और यह आज्ञा नहीं की जा सकती थी कि यह भारत में भी कारगर सिद्ध होगा। औरंगज़ेब ने कई अवसरों पर अपनी ग़ैर-मुसलमान प्रजा की भावनाओं को समझने से इन्कार कर दिया। मंदिरों के प्रति अपनाई गई उसकी नीति और इस्लाम के क़ानून के आधार पर जिज्ञया को दुबारा लागू करके न तो वह मुसलमानों को अपने पक्ष में कर सका और नही इस्लाम के क़ानून पर आधारित राज्य के प्रति उनकी निष्ठा प्राप्त कर सका। दूसरी ओर इस नीति के कारण हिंद भी उसके खिलाफ़ हो गये और ऐसे वर्गों के हाथ मजबत हो गये जो राजनीतिक तथा अन्य कारणों से मुग़ल साम्राज्य के खिलाफ़ थे। वास्तव में इस सारी प्रक्रिया में अपने आप में सवाल धर्म का नहीं था। औरंगज़ेब की मत्यु के छ: वर्षों के अन्दर जिज्ञया को समाप्त कर दिया गया तथा नये मंदिरों के निर्माण पर लगी पाबंदी को उठा लिया गया लेकिन इससे भी साम्राज्य के पतन और विघटन की प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ा।

अंत में हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मुग़ल साम्राज्य का पतन और विघटन आधिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा संगठनात्मक कारणों के कारण हुआ। अकबर की नीतियों से विघटन के तत्वों पर कुछ समय तक प्रभावशाली नियंवण रखा जा सका। लेकिन समाज व्यवस्था में कोई मूलभूत परिवर्तन करना उसके भी बस के बाहर की बात थी। जब तक औरंगज़ेब ने सिहासन संभाला विघटन की सामाजिक और आधिक शिक्तयाँ उभर कर और शिक्तशाली हो गई थी। इस व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन करने के लिए न तो औरंगज़ेब में राजनीतिक योग्यता और न ही दूरविश्वता थी। वह ऐसी नीतियों के पालन में भी असमर्थ रहा जिनसे परस्पर विरोधी तत्वों पर कुछ समय के लिए रोक लगाई जा सकती।

इस प्रकार औरंगज़ेब न केवल परिस्थितियों का शिकार या विल्क उसने स्वयं ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करने में योग दिया जिनका वह स्वयं शिकार बना।

#### प्रदत्त-अभ्यास

- 1. शिवाजी के नेतृत्व में मराठों के उत्थान का वर्णन कीजिए। मराठों की शक्ति को रोकने में औरगजेब को कितनी सफलता मिली?
- 2. शिवाजी द्वारा स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। इस व्यवस्था ने मराठा राज्य को सुदृढ़ बनाने में जो योगदान किया, उसका विवेचन कीजिए।
- 3. दनकनी राज्यों के प्रति औरगज़ेब की नीति की मुख्य विशेषताएँ क्या थीं ? मराठों की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने की आवश्यकता का इस नीति पर कितना प्रभाव था ?
- 4. सन्नहवीं सदी में किसानों पर बढ़ते हुए शोषण के क्या कारण थे ?
- 5. औरंगज़ेव के काल में ज़मींदारों की स्थिति और उनकी भूमिका का विवेचन कीजिए।
- 6. औरंगज़ेव की मुख्य कमज़ोरियाँ क्या थीं ? मुग़ल साम्राज्य के पतन में उनका कितना हाथ था ?

## मूल्यांकन तथा पुनरीक्षण

आठवीं शताब्दी के आरंभ से लेकर सबहवीं शताब्दी के अंत तक के हजार वर्षों में देश के राजनीतिक, आधिक तथा सांस्कृतिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। परि-वर्तन सामाजिक जीवन में भी हुए लेकिन ये उतने महत्व-पूर्ण नहीं थे।

इस काल में जाति प्रथा को इस्लाम ने बड़ी चुनौती दी। इसके अलावा राजपूत शासकों की राजनीतिक शक्ति का भी हास हुआ जो वर्णाश्रम धर्म, जिसमें समाज की चार वर्णीय व्यवस्था को भी बनाये रखना शामिल था, के पालन को अपना कर्त्तव्य समझते थे। यद्यपि नाथ पन्थां जोगियों तथा भक्ति आंदोलन के सन्तों ने जाति प्रथा की कड़ी आलोचना की तथापि उनका कोई विशेष असर नहीं हुआ। कालांतर में समाज में एक समझौता सा हो गया। इन संतों द्वारा की गई जाति प्रथा की आलोचना, कुछ एक को छोड़कर, रोजमरें के जीवन पर लागू नहीं थी और दूसरी ओर बाह्मणों ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि भक्ति मार्ग के माध्यम से सभी जातियों के लोग, और विशेषकर शुद्ध, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। बाह्मणों ने विशेषा-धिकारों का अपना दावाए बनाए रखा तथा धर्म-प्रसार तथा शिक्षा इन्हों का क्षेत्र बना रहा।

जाति प्रथा के अंतर्गत हिंदू धर्म में कई क़बीलाई वर्गों के शामिल हो जाने से नई-नई उपजातियों का जन्म हुआ। इसका कारण यह भी था कि नए रोज्यारों को लेकर नये-नये वर्ग बन गये थे तथा प्रांतीय और क्षेत्रीय भावनाओं ने और जोर पकड़ लिया था। इसके अलावा आर्थिक तथा राजनीतिक शक्ति के अनुसार जातियों की प्रतिष्ठा घटती बढ़ती रहती थी। इस संदर्भ में राजपूत, मराठे तथा खत्री उल्लेखनीय हैं।

सूफ़ी तथा भक्ति मार्ग के संतों ने हिंदू धर्म और इस्लाम के मूलभूत तत्वों को और अच्छी तरह समझने में मदद दी और इस बात पर जोर दिया कि दोनों धर्मों के बीच कई समानताएँ हैं। इससे सहिष्णुता तथा मेल-जोल की भावना बढ़ी यद्यपि संकीर्ण तथा असहिष्णुता की भावनाओं को फैलाने वालों का भी जोर बना रहा। ये कभी-कभी राज्य की नीतियों को भी प्रभावित करते रहे लेकिन आमतौर पर ऐसे अवसर कम थे।

सूफ़ी तथा भक्ति मार्ग के संतों ने धर्म केप्रति विचार-धारा में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने में सहयोग दिया। उन्होंने रीति रिवाजों की अपेक्षा सच्चे विश्वास पर अधिक जोर दिया। उन्होंने प्रांतीय भाषाओं तथा साहित्य के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह अवश्य था कि धार्मिक तथा आध्यात्मिक विषयों पर अत्याधिक जोर देने के कारण विज्ञान के विकास में बाधा पड़ी।

कुल मिलाकर स्त्रियों की स्थिति और बिगड़ी। पर्दा प्रथा अधिक मजबूत हुई। हिंदू महिलाएँ मुसलमान स्त्रियों की तरह पुनर्विवाह तथा अपने पिता की जायदाद में हिस्से का दावा नहीं कर सकती थीं। यहाँ तक कि मुसलमान स्त्रियों के भी यह अधिकार धीरे-धीरे घटते गये।

राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन, तुर्की और बाद में मुग़लों द्वारा स्थापित देश की राजनीतिक एकता थी। यद्यपि तुर्की तथा मगुल प्रशा-सन व्यवस्था अधिकतर उत्तरी भारत तक ही सीमित रही, अपरोक्ष रूप से भारत के अन्य भाग भी इससे प्रभावित हए। चाँदी के आधार पर ढाले गये सिक्कों की व्यवस्था, सड़कों तथा सरायों के निर्माण, तथा शहरी जीवन की ओर लोगों के आकर्षण का व्यापार तथा हस्त-कलाओं पर अत्यंत प्रभाव पड़ां। व्यापार तथा हस्तकलाएँ सत्रहवीं शताब्दी में अपने चरमोत्कर्ष पर थीं। मुग़लों ने राजनीतिक एकता के साथ-साथ ऐसे शासक वर्ग की स्थापना की चेष्टा की जिसमें हिंदू तथा मुसलमान दोनों शामिल थे। इसके बावजुद शासक वर्ग अधिकतर ऊँचे घरानों तक ही सीमित था तथा निम्न वर्गों के बहुत कम लोग योग्यता के आधार पर उन्नति कर सकते थे। मुगल शासक वर्ग का वर्गीकरण बड़ा सूसंगठित था और यह अंतत: सम्राट पर निर्भर था। इस वर्ग की आय ऐसी जमीन से होती थी जिस पर किसान-मालिक खेती करते थे। लगान उगाहने के लिए शासक वर्ग अपनी सेना या किर ज़मींदारों की शक्ति पर निर्भर रहता था। उधर ज़मीं-दारों के समर्थन के लिए राज्य की ओर से उनके अधि-कारोंत था विशेषाधिकारों को संरक्षण प्रदान किया जाता था। यही कारण है कि कई इतिहासकार मध्ययुगीन भारत के राज्य को बुनियादी तौर पर सामंतवादी समझते हैं।

तुकों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि तेरहवीं और चौदहवीं गताब्दी में देश को मंगोलों के आक्रमणों से बचाना थी। बाद में भी 200 वर्षों तक मुगल भारत की पश्चिम सीमा को विदेशी आक्रमणों से बचाने में सफल रहे। इस उद्देश्य से वे मध्य तथा पश्चिम एशिया की राजनीति पर कड़ी नजर रखते थे तथा उसमें कभी-कभी सिक्य हिस्सा भी लेते थे।

मसालों के देश के रूप में भारत की प्रसिद्धि, पूर्वी विगव में, जिसमें पूर्वी अफीक़ा भी शामिल था, तथा कपड़ा उद्योग में इसकी प्रमुखता के कारण यूरोप के देशों ने भारत के साथ सीधा ज्यापार संबंध स्थापित करने की चेष्टा की । यद्यपि पूर्वी व्यापार की कुछ वस्तुओं पर पूर्त-गालियों के एकाधिकार तथा समुद्र मार्ग के व्यापार पर उनके अधिकार से भारतीय वाणिज्य तथा व्यापार को नुक्रसान पहुँचा, बाद में डच तथा अंग्रेज़ व्यापारियों ने पूर्तगालियों के इस एकाधिकार को तोड़ दिया। इस तरह उन्होंने कपड़ा, नील तथा शोरे के लिए युरोपीय बाजारों को तैयार किया। ये चीजें इसके पहले युरोप नहीं जाती थीं। इस प्रकार भारत का तेज़ी से वढ़ते हुए यरोपीय बाजार के साथ और निकट का संबंध हो गया। इसके बावजुद शक्तिशाली नौसेना तथा सुसंगठित व्यापारिक वेडे के अभाव में भारतीय व्यापारी तथा निर्माता इस नये व्यापार के मुनाफ़्रे का अधिक लाभ नहीं उठा सके। दुसरी ओर पूर्वी व्यापार से होने वाले फ़ायदे को देखकर यूरोपीय राष्ट्रों का लालच बढ़ता गया। क्योंकि उनके पास पूर्व से आयात होने वाली वस्तुओं के बदले में देने के लिए मध्य तथा दक्षिण अमेरिका के खानों से निकाले गए सोनें-बाँदी के अलावा कोई विशेष चीज़ें नहीं थी, इन यरोपीय व्यापारियों ने अपनी सरकारों की मदद से भारत के आंतरिक व्यापार में हस्तक्षेप करने की चेष्टा की। कई अवसरों पर वे भारतीय क्षेत्रों पर नियंत्रण करने की इच्छा रखते थे ताकि यहीं की आय से ही वे भारतीय वस्तुओं का मूल्य चुका सकें। जब तक मुगल साम्राज्य शक्तिशाली था, यूरोपीय राष्ट्र अपने इन दोनों उद्देश्यों में सफल नहीं हो सके। लेकिन अठारहवीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन तथा भारत में महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन (जैसे नादिरशाह और बाद में अफ़ग़ानों के आक्रमण) के अलावा यूरोपीय देशों में तेज गति से होते हए आर्थिक विकास (जिससे औद्योगिक कांति आरंभ हुई) के कारण इन देशों के लिए भारत तथा कई अन्ये एशियाई देशों पर अपना प्रभुत्व क़ायम करना संभव हो गया ।

यद्यपि विद्वानों ने मुग़ल साम्राज्य के पतन तथा विघ-टन के कारणों पर प्रकाश डालने की चेष्टा की है, इस बात पर अधिक अध्ययन और अनुसंधान की आवश्यकता है कि भारत तथा अन्य एशियाई देश भी यूरोपीय देशों की तरह आधिक तथा वैज्ञानिक क्षेत्रों में तेज़ी से क्यों नहीं प्रगति कर सके। हम देख चुके हैं कि नौसैनिक क्षेत्र में अपनी कमज़ोरी के कारण किस प्रकार भारत अपने आंत-रिक व्यापार की वृद्धि का पूरा लाभ नहीं उठा सका। तुर्की तथा मुग़ल शासक वर्गों की समुद्र व्यापार में कोई दिलचस्पी नहीं थी और नहीं इसकी कोई परंपरा थी। यद्यपि मुग़लों ने विदेश व्यापार के महत्व को बहुत जल्दी समझ लिया था, और इस कारण उन्होंने यूरोपीय व्यापा-रिक कंपनियों को संरक्षण तथा प्रोत्साहन भी प्रदान किया था, तथापि राष्ट्र के आर्थिक विकास में नौसेना के महत्व को वे नहीं समझ सके।

नौसैनिक क्षेत्र में भारत की कमजोरी इस बात का सूचक थी कि भारत विज्ञान तथा तकनीक के सभी क्षेत्रों में पिछडा हुआ था। यहाँ तक कि यांत्रिक घड़ी से, जिसके कारण गतिविज्ञान में इतने आविष्कार संभव हो सके, भारत सत्रहवीं शताब्दी तक परिचित नहीं हो सका। तोप और बारूद के क्षेत्र में यूरोपीयों की श्रेष्ठता मानी हुई बात थी। यहाँ तक कि जहाज़ निर्माण जैसे कुछ क्षेत्रों में जब भारतीय कारीगरों ने यरोपीय की नक़ल करने की चेष्टा भी की, उन्होंने नये आविष्कारों की ओर कोई घ्यान नहीं दिया । इस संदर्भ में शासक वर्ग के दिष्टिकोण की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। इसके अलावा सामा-जिक व्यवस्था, ऐतिहासिक परंपराएँ तथा समाज के अन्य वर्गीका दृष्टिकोण भी बहुत महत्वपूर्णथा। अतीत के ज्ञान पर बहुत ज़ोर दिया जाता था और इसके ज्ञाताओं -ब्राह्मणों तथा मुल्लाओं —की बड़ी प्रतिष्ठा थी। अकबर ने पाठयक्रम में विज्ञान तथा अन्य आधुनिक विषयों को शामिल कर उसे आधुनिक रूप देने की चेष्टा की पर उसे इन धार्मिक तत्वों के सामने हार माननी पड़ी । क्योंकि भारतीय कारीगर वड़े कुशल थे और बड़ी संख्या में उपलब्ध थे, इसीलिए भी उत्पादक कार्यों में मशीनों के प्रयोग को प्रोत्साहन नहीं मिला।

इस प्रकार विज्ञान तथा तकनीक के क्षेत्रों में भारत अन्य देशों से पिछड़ता गया और मुग्नल शासक वर्ग इस प्रक्रिया से बिल्कुल अनजान बना रहा। जैसा कि पतन होने वाले सभी राज्यों में होता है, इस काल का मुग़ल शासक वर्ग भी उन्हीं बातों में दिलचस्पी रखता था जो उसके तात्कालिक महत्व तथा विलास की थीं। भविष्य को निर्धारित करने वाली बातों के प्रति उसकी कोई रुचि नहीं थी।

इसके बावजूद हमें इस काल में विभिन्न क्षेत्रों में भारत के विकास की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। इस दौरान राजनीतिक एकता के साथ-साथ भारत की सांस्कृतिक एकता भी मजबूत हुई। भारतीय समाज विश्व के उन बहुत कम समाजों में था जो जाति, धर्म तथा भाषा की विभिन्नता के बावजूद एक समान संस्कृति का विकास कर सका था। यह सांस्कृतिक एकता इस काल की रचनात्मक कलाओं के जबरदस्त विकास से स्पष्ट है। जिसके कारण ही इस युग को द्वितीय क्लासिकी युग कहा जाता है। दक्षिण में विजयनगर राज्य ने चोल शासकों की परम्पराओं को जीवित रखा। विभिन्त क्षेत्रों में सांस्कृतिक विकास में बहमनी साम्राज्य तथा उसके उत्तराधिकारी राज्यों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। पन्द्रहवीं शताब्दी में भारत के क्षेत्रीय राज्यों की सांस्कृतिक उपलब्धियों का मुग़लों ने नये सांस्कृतिक स्वरूप के साथ समन्वय किया। यह अवश्य है कि इस सांस्कृतिक एकता को दोनों धर्मों के संकीर्ण दिष्टकोण वाले कट्टर पंथियों ने आघात पहुँचाया। इसके अलावा शासक वर्ग के सदस्य जो अपने हितों के प्रति ही जागरूक थे, उन्होंने भी इस प्रक्रिया में बाधा डाली। लेकिन इन बाधाओं के बावजूद यह परम्परा उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक जीवित रही और यह उन सभी संतों, विद्वानों तथा योग्य शासकों की महान उपलब्धि थी जिनके कारण यह पर्म्परा ढली।

यह काल आर्थिक विकास की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण था। व्यापार तथा निर्माण के प्रसार के अलावा कृषि का भी प्रसार हुआ। लेकिन विभिन्न अविधयों में और विभिन्न क्षेतों में विकास एक जैसा नहीं था। गंगाघाटी क्षेत्र में मुगल, कर द्वारा उगाहे गये साधनों का अधिकतर हिस्सा खर्च करते थे इसलिएइस क्षेत्र का विकास स्वाभाविक था। लेकिन सत्नहवीं शताब्दी में जिन अन्य क्षेत्रों का विकास हुआ उनमें गुजरात, कोरोमाण्डल तट तथा बंगाल प्रमुख थे। शायद यही कारण है कि ये क्षेत्र आधुनिक काल में, और विशेषकर स्वातत्योत्तर काल में, देण के आर्थिक विकास में सबसे अधिक आगे रहे हैं।

यदि मुगल साम्राज्य का पतन नहीं होता तो क्या भारत की आर्थिक प्रगति अधिक होती रहती और क्या यहाँ औद्योगिक कान्ति हुई होती ? इस प्रश्न के उत्तर के बारे में केवल अनुमान लगाया जा सकता है। शायद मुगल साम्राज्य तब तक अपने विकास के शिखर पर पहुँच गया था। साम्राज्य के सामन्ती स्वरूप तथा शासक

वर्ग द्वारा विज्ञान तथा तकनीक की अनदेखी से देश की आधिक प्रगति पर शायद पहले ही सीमा बंध चुकी थी। लेकिन बरतानवी शासन के अधीन भारत का जिस प्रकार से विकास हुआ, उसकी गति और उसके स्वरूप का विश्लेषण आधुनिक भारत पर इतिहास की पुस्तक में होगा।

#### प्रक्त-अभ्यास

- 1. भारत में मध्यकाल में हुए सामाजिक परिवर्तनों का विवेचन कीजिए।
- 2. भिवत सम्प्रदाय के संतों और सूफियों का मुख्य योगदान क्या था?
- 3. तुर्क सुल्तानों और मुग़ल बादणाहों की मुख्य राजनीतिक उपलब्धियाँ क्या थीं ?
- 4. मध्यकाल में विज्ञान और प्राद्योगिकी के क्षेत्र में भारत के पिछड़ेपन के क्या परिणाम हुए ? विवेचन कीजिए।



# मानचित्र

### भारत सोलहवीं सदी के शुरू में



Based upon Survey of India map with the permission of the Surveyor General of India.

@ Government of India copyright 1978

The territorial waters of India extend into the sea to a distance of twelve nautical miles measured from the appropriate base line.



Surveyor General of India. The territorial waters of India extend into the sea to a distance of twelve nautical miles measured from the appropriate base line. Based upon Survey of India map with the permission of the

#### मुगल साम्राज्य सत्रहवीं सदी के अन्त में



Based upon Survey of India map with the permission of a Government of India copyright 1978 the Surveyor General of India.

National Institute of Education
The territorial waters of India extend into the spring, distance of twelve natural miles measured from the Documentation